सिद्धान्त और अध्ययन

# लेखक की अन्य उपयोगी कृतियाँ

काव्य के रूप ४॥)
साहित्य समीक्षा १॥)
हिन्दी साहित्य का सुबोध इतिहास ३)
मेरी सफलताएँ २)
प्रसादजी की कला ३)
नवरस ६)

श्रात्माराम एएड सन्स, दिल्ली।

# सिद्धान्त ग्रोर ग्रध्ययन

भारतीय तथा पाइचात्य समीक्षा सिद्धान्तों का असादपूर्ण शैली में विवेचन

> लेखक गुलावराय एम० ए०

सोल एजेण्ट आत्माराम एएड सन्स पुस्तक प्रकाशक तथा विकेता कश्मीरी गेट :: दिक्की प्रकाशक— प्रतिभा प्रकाशन, २०६, हैदरकुली, दिल्ली

> १६५१ मृल्य पाच रूपये

बेह्स्युट.

मुद्रक-हिन्दी प्रिन्टिंग प्रेस क्वीन्स रोड, दिल्ली

#### प्रस्तावना

## ( काव्यशास्त्र का संचिप्त इतिहास )

जिस प्रकार भाषा के पश्चात् व्याकरण का उदय होता है उसी प्रकार वेदों, उपनिषदों, रामायण, महाभारत, रघुवंश ग्रादि लक्ष्य ग्रन्थों के पश्चात् साहित्य या काव्यशास्त्र के लक्षरणग्रन्थों का ग्राविर्भाव साहित्यशास्त्र के विधिवत् ग्रन्थों के पूर्व उनके मूल की तस्वों का उल्लेख बीजरूप से मनीषियों, कवियों ग्रौर श्राधार-शिलाएँ दार्शनिकों की वाणी में हुग्रा। भाषा का साहित्य से घनिष्ट सम्बन्ध रहा है ग्रौर वैदिक साहित्य की धार्मिक महत्ता के कारण भाषा का विवेचन, शिक्षा, निरुवतशास्त्र, व्याकरण, छन्द ग्रादि वेदाङ्गों में तथा न्याय, मीमांसा ग्रादि दर्शनों में होने लगा था। उसी प्रकार के विवेचनों में कमशः साहित्यशास्त्र की नींव पड़ी होगी।

वैदिक साहित्य :— 'रस' शब्द का तो उल्लेख वैदिक साहित्य में भी हुआ है, सोमरस के अर्थ में— 'दधान: कलारो रसम्' (ऋग्वेद, ११६३।१३)— और आनन्द के अर्थ में भी — 'रसो वे सः' (तैत्तिरेय उपनिषद, ११।७।१)। 'रस' शब्द ही नहीं वैदिक साहित्य में 'उपमा' शब्द का भी प्रयोग हुआ है — 'ईयुषी रागमुपमा शाश्वतीनाम्' (ऋग्वेद, १।११३४११४), 'तद्प्युमास्ति' (शातपथ बाह्यण, १२।४।१।४)। निरुक्तकार यास्काचार्य ने अपने एक पूर्ववर्ती आचार्य गार्थ की दी उपमा की परिभाषा उद्धृत की है — 'श्रथात् उपमा यद्तत् तत्सदृशमिति गार्थः'। इसके अतिरिक्त उन्होंने कई प्रकार की उपमाओं का उल्लेख किया है, जैसे कर्मापमा — ' यथा वातो यथा वन यथा समुद्रं सजित' (निरुक्त, १।७६१६)। पाणिनि की अष्टाध्यायी ( २।१।४४,४६ ) में उपमान, उपमेय आदि उपमा के श्रङ्कों का उल्लेख है।

वैदिक साहित्य में रसादि का उल्लेख तो अवश्य है किन्तु साहित्यिक सम्प्रदाय के रूप में इसकी रूपरेखा निश्चित करने का सर्वप्रथम श्रेय नाट्यशास्त्र के कर्ता भरतमुनि को ही दिया जाता है। राजशेखर के मत से निद्दिकेश्वर ने ब्रह्माजी से उपदेश प्राप्त कर रसिद्धान्त का निरूपए। किया था किन्तु उनके मत का श्रन्यत्र कहीं श्रता-पता नहीं मिलता।

वातमीकीय रामायण :--भरतमुनि से पूर्व भी वाल्मीकीय रामायण

(प्रो० जेकोबी ने इसे छटी शती ईसा पूर्व का माना है ) में ग्राठ रसों का उल्लेख हुग्रा है—'रसें: शृङ्कारकरणहास्यरीद्रभयानकें: '''' (बालकाण्ड, २१६)—िकन्तु कुछ विद्वान् वाल्मीकीय रामायणा के प्रारम्भिक सर्गी को प्रक्षिप्त मानते हैं। सम्भव है कि वे प्रामाणिक न हों किन्तु कीञ्चबध से उत्थित शोक में उसके उदय होने की बात बहुत प्राचीन काल से चली ग्राती है। उसका उल्लेख कालिदास के 'रघुवंश', भवभूति के 'उत्तररामचरित', ध्वनिकार के 'ध्वन्यालोक' ग्रादि ग्रन्थों में भी है। यदि वाल्मीकीय रामायण की 'शोकः रक्तोकत्वमागतः' (बालकाण्ड, २१४०) की बात ठीक है तो हमारे ग्रादिकाच्य का उदय ही करुणरस में हुआ।

वाल्मीकीय रामायण की बात को संदिग्ध होने के कारण चाहे छोड़ दें किन्तु उससे रस-परम्परा की प्राचीनता में अन्तर नहीं पड़ता । स्वयं भरतमृति ने अपने पूर्व के ग्राचार्यों की ग्रोर संकेत किया है—'ऐते छाष्टौं रसः प्रोक्ता दुहिणेन महात्मना' (नाट्यशास्त्र, ६।१६) —इसमें दुहिण नाम के किसी पूर्व के ग्राचार्य की ग्रोर संकेत हुगा है। इस परम्परा का भी उल्लेख 'प्रथानु-चंश्ये श्रार्य भवतः' अथवा 'श्लोकों भवतः' लिखकर हुगा है।

भरतमुनि और रस: — भरतमुनि ने इन रसों का विवेचन रूपकों या नाटकों के ही सम्बन्ध में किया था क्योंकि उस समय काव्य ग्रधिकांश में नाटकों तक ही सीमित था। 'नाटचशास्त्र' के प्रसिद्ध टीकाकार 'ग्रभिनवभारती' के

 <sup>&#</sup>x27;निषाद्विद्धायडजदर्शनीत्थः श्लोकत्वमापद्यत यस्य शोकः'
 — रञ्ज्यंश (१४।२७)

२. 'श्रथ स ब्रह्मपिरेकदा माध्यिन्दिनसवनाय नदीं तमसामनुशपन्न: । तत्र युग्मचारियाः क्रीञ्चयोरेकं व्याधेन विध्यमानं ददर्श । श्राकस्मिक प्रत्यवभासां च देवीं वाचमन्यतमानुष्टभेन छन्दसा परियातामभ्युदैरयत् ।'
—उत्तररामचरित (२।४ के पश्चात् गद्य)

श्रथीत् एक बार वे वाल्मीकि ऋषि मध्याह्न में स्नान के लिए तमसा नदी के किनारे पहुँचे। वहाँ क्रीव्य के जोड़े में से एक की बहेलिए द्वारा तीर से बैधे जाते हुए देख श्रकस्मान् वाणी देवी श्रनुष्ट्रभ छुन्द ('मा निषाद प्रतिष्ठी
.....') में परिणत होगई।

३. 'काव्यस्यात्मा स एवार्थस्तथा चाविकवेः पुरा ।क्रीव्चद्वनद्ववियोगोत्थः शोकः श्लोकत्वमागतः ॥'

<sup>—</sup>ध्वन्यालोक (१।४)

कत्तां श्रिभनवगुष्ताचार्यं ने इस बात को स्वीकार किया है — 'काव्य तावन्द-शरूपकारमकमेव'— फिर भी भरतमुनि की व्याख्या इतनी विशद थी कि पीछे के श्राचार्य भी उनके मुखापेक्षी रहे हैं। श्राज तक उनका मान है।

यद्यपि भरतमुनि का ग्राविभीवकाल निश्चित नहीं है तथापि वे ईसा पूर्व पहली शताब्दी के निकटवर्ती रहे होंगे। कालिदास ने ग्रपने 'विक्रमोर्वशी' नाटक में भरतमुनि का उल्लेख किया है—'सुनिना भरतेन यः ग्रयोगो भवती व्यष्टरसा- श्रयो नियुक्तः' (निक्रमोर्वशी, २।१७)—इसलिए तथा श्रन्य कारणों से विद्वान् लोग भरतमुनि का समय ईसा की पहली शताब्दी के पूर्व ही मानते हैं।

नाटक जनसमुदाय की वस्तु थी। इसमें श्रविशासुख के साथ नेत्रसुख भी मिलता था और मनोरङजन के साथ-साथ बिना ग्रश्विक प्रयास के जीवन के तथ्य भी हाथ लग जाते थे। कालिदास ने 'मालविकाग्निमित्र' में ग्राचार्यं गणदास से कहलाया है:—

> ' त्रेतुरयोज्ञवसत्र लोकचरितं नानारसं दश्यते नाट्यं भिन्नरुचेर्जनस्य बहुधाप्येकं समाराधकम्॥' — मालविकाग्निमित्र ( ११४ )

भ्रथात् सत, रज, तम तीनों गुणों से उत्पन्न सब प्रकार के रसों से लोकचरित दिखाये जाते हैं इसलिए नाटक भिन्न-भिन्न रुचि रखनेवाले लोगों के मनोरञ्जन का एक-मात्र साधन है।

जपर्युक्त कारणों से उसे (नाटचशास्त्र को ) सब वर्णों के ग्रधिकार का पाँचवा वेद कहा हैं, इसमें शूद्रों ग्रर्थात् ग्रल्प बुद्धिवालों की भी गति समभी गई है। शुद्रों का ग्रधिकार वेद में नहीं था:—

> 'न वेद्रव्यवहारोऽयं संश्राव्यः शूद्रजातिषु। तस्मात् स्जापरं वेदं पञ्चमं सार्वविधिकम्॥'

> > -- नाट्यशास्त्र (१।१२)

भरतमुनि की काव्य की परिभाषा में जो विशेषण आये हैं उनमें रस के साथ नाटक और जनपद के लिए सुबोधता का ही अधिक ध्यान रखा गया है:---

' मृदुललितपदाड्यं गूहशहदार्थहीनं,

जनपदसुखबोध्यं युक्तिसम्नृत्ययोज्यम् । बहुकृतरसमार्गं संघिसंधानयुक्तं,

स भवति श्रुभकाव्यं नाटकप्रे चकासाम् ॥'° —नाटचशास्त्र (१६।११८)

<sup>ै. &#</sup>x27;नाटचशास्त्र' की मेरी जो प्रति (हरिदास ग्रन्थमाला की) है उसमें

्इस परिभाषा में चारों बातों का प्राधान्य है :---

- ५. कोमलता ग्रीर श्रवसासुखदता ।
- २. सरलता ।
- ३. युक्तिमत्ता के साथ रसपूर्ण होना।
- ४. नृत्यादि से नाटकीयता ।

श्रीनपुराण:—भरतमुनि के नाटचशास्त्र के पश्चात् दूसरा उल्लेखनीय नाम भगवान् वेदव्यास के 'श्रीनपुरागा' का है। इसमें सभी काव्याङ्की का वर्णन है। यद्यपि 'श्रीनपुराण' का समय निश्चित नहीं है तथापि वह नाटचशास्त्र के बाद का ग्रन्थ प्रतीत होता है।

संस्कृत के प्रारम्भिक काव्य तो सरल रहे किन्तु पीछे के लोगों का ध्यान पाण्डित्य की छोर ग्राधिक गया । नाटकों में भी पाण्डित्य ग्राया (जैसे भवभूति के नाटकों में) ग्रीर पाण्डित्यपूर्ण श्रव्यकाव्य की ग्रीर भी लोगों की इचि ग्रिधिक बढ़ी । श्रव्यकाव्यों में नाटक की ग्रपेक्षा व्यापकता ग्रिधिक रहती है । वे सभी जगह पढ़े जा सकते हैं ग्रीर उनमें मञ्चादिक बाहरी उपकरणों की ग्रिधिक फंफट नहीं रहती । ऐसे काव्यों में ग्रलङ्कारों का प्राधान्य रहा ('भट्टिकाव्य' जो पाँचवी शती के ग्रासपास रचा गया था, इसी प्रवृत्ति का फल है )। कालिदास के पश्चात् जो महाकाव्य ग्राये उनमें ग्रलङ्कारों ग्रीर चमत्कारों का प्राधान्य रहा । इन किवयों के सम्बन्ध में श्रीचन्द्रशेखर शास्त्री श्रपनी 'संस्कृत साहित्य की रूप-रेखा' नाम की पुस्तक में लिखते हैं:—

'इन उत्तरकालीन कवियों ने कान्य का उद्देश्य वाह्य शोभा, श्रलक्षार,श्लेष-योजना एवं शन्द-विन्यास-चातुरी तक ही सीमित कर दिया। श्रलक्षार-कीशल का प्रदर्शन करना तथा न्याकरण श्रादि के नियमों के पालन में श्रपनी नियु-याता सिद्ध करना उनका प्रधान लच्य होगया। कान्य का विषय गौथ होगया तथा भाषा श्रीर शैली को श्रलंकृत करने की कला प्रधान हो गई।'

—संस्कृत साहित्य की रूप-रेखा (पृण्ठ ६२) काव्य की प्रवृत्तियों के साथ काव्यशास्त्र, की भी प्रवृत्तियाँ चलती रहीं

उस क्लोक की संख्या १७।१२३ है। उसमें पाठ-भेद भी है, जैसे 'जनपद्सुख-बोध्यं' का पाठ है 'बुधजनसुखबोध्यं'। नाटचशास्त्र की मेरी प्रति में प्रन्तिम पंक्ति इस प्रकार है—'भवित जगित योग्यनाटकं प्रेचकाणाम्'—इसमें 'काच्य' शब्द नहीं भाता।

हैं। अलङ्कार की प्रवृत्ति वढ़ने पर काव्यशास्त्र-सम्बन्धी अध्यों में भी अलङ्कारों को ही महत्ता मिली। काव्यशास्त्र के इतिहास में भी वाहर की श्रोर से भीतर की श्रोर की प्रवृत्ति पाते हैं—पहले शरीर फिर आत्मा। नाटकों की भाँति अलङ्कारों में भी वाहा आकर्षण का श्राधिक्य रहता है। यश्रप रूपकादि अलङ्कारों का व्यावहारिक रूप से वैदिक साहित्य में भी प्रयोग हुआ है श्रीर निरुक्त आदि में उनका नामोल्लेख भी हुआ है। इसके श्रीतिर्वित 'वेदान्त-सूत्र' में उपमा ('श्रतरूव चोपमासूर्यकादिवत', ३।२।१८) ग्रीर रूपक ('श्ररीररूपकविन्यस्त-गृहीतेर्दर्शयित च', १।४।१) शब्द श्राये हैं, फिर भी उनका विधिवत् निरूपण पहले-पहल भरतमुनि के 'ताद्यशास्त्र में ही मिलता है। उन्होंने वाचिक अभिनय के सहारे चार अलङ्कारों (उपमा, रूपक, दीपक श्रीर यमक) का वर्णन किया है:—

'उपमारूपकं चैव दीपकं यमकं तथा। अलङ्कारास्तु विज्ञेयाश्चरवारो नाटकाश्रयाः॥'

—नाट्यशास्त्र (१।७।४३)

इन प्रलङ्कारों का प्रयोग रस के आश्वित बताया गया है। भरतमुनि के परचात् हमारे श्राचार्यों का भी ध्यान श्रलङ्कारों की श्रोर गया (स्वयं 'श्रग्नि-पुराग्ग' की प्रवृत्ति भी श्रलङ्कारों की श्रोर है) किन्तु इतनी ध्यान रखने की बात है कि पूर्याचार्या ने श्रलङ्कारों को व्यापक रूप में लिया, था। काव्य में तौन्दर्यात्पादन के सारे उपकरणों को उन्होंने श्रलङ्कार माना है—'सौन्दर्य-मलङ्कारः' (वामन)।

१ जैसे वृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है—जैसे प्रिया स्त्री के साथ आलि ज़न में पुरुष को न वाह्य का ग्रीर न प्रन्तर का ध्यान रहता है वैसे ही आत्मा के परमात्मा के साथ सम्पर्क में ग्राने पर पुरुष को भीतर ग्रीर बाहर का ज्ञान नहीं रहता—'तद्यथा विग्रया सिन्नया संपरिष्यक्तो एवमेवायं पुरुषः ''''' (बृहदार्ययक, ४।३।२१)। कठोपिनषद में ग्रात्मा को रथी ग्रीर को रथ बनाकर पूरा साङ्गरूपक बनाया है—'ग्रात्मान रथिकं विद्धि शरीर रथमेवनु। बुद्धि तु सार्थि विद्धि मनः प्रमहमेव च' (कठोपिनषद, १।३।३)। मुण्डकोपिनषद में बताया गया है कि जिस प्रकार रथ के पहिए की नाभि (नाय) से ग्रारे सम्बन्धित रहते हैं उसी प्रकार हृदय से नाड़ियाँ सम्बन्धित रहती हैं—'ग्रस ह्व रथनाओं संहता यत्र नाड्यः' (सुरुष्डकोपिनषद, २।६)। यह उपमा का बहुत सुन्दर उदाहरण है।

भामह: — ग्रलङ्कार को प्रधानता देने वालों में पहले श्राचार्य भामह का नाम स्नाता है। उनसे पूर्व बहुत से ग्राचार्य रहे होंगे वयोंकि स्वयं भामह ने रामशर्मा (काव्यालङ्कार, २।१६), मेधावी (२।४०) ग्रादि का उल्लेख किया है किन्तु उनका या तो कोई बड़ा ग्रन्थ न रहा होगा ग्रीर यदि रहा होगा तो विनष्ट हो गया होगा। ग्रब वे नाममात्रावशेष हैं।

भामह (पाँचत्री या छटी शताब्दी)पहले ग्राचार्य हैं जिन्होंने विधियत् 'साहित्यशास्त्र' की रचना की । अलङ्कारों को प्रधानता देते हुए--'न कान्त-मि निभू पं विभाति कान्तासुखम्' (कान्यालङ्कार' १।१३)-भामह ने ३६ म्रलङ्कार माने हैं। भट्टिकाब्य (पाँचवी शताब्दी)के दशम सर्ग (प्रसन्नकाण्ड) में भी इतने ही अलङ्कार माने गये हैं श्रीर उन सब में वक्तीवित को प्रधानता दी है-'कोऽजङ्कारोऽनयाविना'(काव्यालङ्कार' २।८४) । उसका (वकोक्ति का) क्र भी उन्होंने विस्तृत कर दिया है जिससे कि सब ग्रलङ्कार ग्रीर काव्य का सारा सीन्दर्य उसके मूत्र में वाँध जाय । वक्रीक्ति को भागह ने शब्द और प्रर्थ की विभिन्नता कहा है-'वकाभिधेयशब्दोक्तिरिष्टा वाचामलंकृतिः' (काव्याल-ङ्कार, १।३६)। काव्यालङ्कार में रीति, गुरा, दोष, वक्नोनित श्रीर रसवत् श्रल-ङ्कार (काव्यालङ्कार, ३।६)के ग्राश्रय रस का विवेचन हुगा है। भामह ने महा-काव्यों में भी अन्य बातों के साथ रस का होना आवश्यक माना है- 'युक्तं-लोकस्वभावेन रसैश्च सकली: पृथक्' (काव्यालङ्कारश ११)। यह सब बात होते हुए भी भामह की दृष्टि काव्य के शरीर पर ही अधिक रही है। यद्यपि भामह ने काव्य के लिए पूर्ण निर्दोषता-'विलयमगा हि काव्येन दुस्सुतेनेव निन्धते' (काव्यालङ्कार, २। ११) अर्थात् एक पद भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो कहने के ग्रयोग्य हो, श्रीहीन काव्य से ऐसी ही निन्दा होती है जैसे कुपुत्र से-गीर साल-ङ्कारता —'न कान्तमि निभूषं विभाति वनिता मुखम्' (कान्यालङ्कार, १। १३) - को म्रावश्यक गुण माना है तथापि उनके काव्य की परिभाषा में केवल 'शब्दार्थौ' ही दिया गया है—'शब्दार्थौं सहिती काव्यम्' (काव्यालङ्कार, १।१६) -इसोलिए भागह ने छटा परिच्छेद शब्द की व्याख्या में लगाया है। भागह ने श्रपनी पुस्तक (काव्यालङ्कार) के नामकरण में ग्रलङ्कारों की प्रधानता रखी है।

दण्डी: --- अलङ्कार-सम्प्रदाय के दूसरे ग्राचार्य हैं 'काव्यादर्श' के लेखक दण्डी (ये भी भामह के समान पाँचवी या छटी शताब्दी के थे)। दण्डी ने ग्रमने ग्रन्थ का 'काव्यादर्श' नाम रखकर भामह की श्रमेक्षा कुछ श्रधिक उदारता दिवाई। उसने ग्रनङ्कारों को काव्या-शोभा के उत्पादक मानते हुए भी--- 'काव्यायोभाकरान्यमनिवाद्धारान्यचलते' (काव्यादर्श, ११२)-- गुर्गों को

विशेष महत्ता दी (गुएगों को भामह ने भी माना है किन्तु उन पर इतना बल नहीं दिया है जितना कि दण्डों ने) और रीति-सिद्धान्त के लिए द्वार खोला। दण्डों ने रीति को मार्ग कहा है और भामह की भाँति ही उदार दृष्टिकोण रखा है। भामह की उदारता कुछ उपेक्षापूर्ग है बयों कि उन्होंने बैदर्भी और गौडीय के विभाजन को गतानुगतिकन्याय (भेड़ियाधासान) कहा है (काव्यां-लङ्कार, १।३२) किन्तु दण्डों ने ही पहले-पहल बैदर्भी और गौडीय रीतियों का सम्बन्ध दश गुणों से जोड़ा है। दण्डों ने बैदर्भी में दश गुण माने हैं। गौडी में अग्राम्यता, अर्थव्यक्ति, औदार्य और समाधि को छोड़कर शेष गुणों का वैपरीत्य रहता है, जैसे इलेष का वैपरीत्य शैथिल्य और प्रसाद का व्युत्पन्न इत्यादि है।

यन्य यलक्कारवादी :--संस्कृत समीक्षा-शास्त्र में यलङ्कारवादियों की पर्याप्त प्रधानता रही है। रस को माना तो सभी ग्राचार्यों ने है किन्तु ग्रलङ्कार-वादियों ने रस को स्वतन्त्र न करके उसको रसवत् श्रादि श्रलङ्कारों के अन्तर्गत किया है। इसी प्रकार ध्वनिवादियों ने ग्रसंलक्ष्यक्रमव्यङ्गचध्वनि के ग्रन्तर्गत रस का वर्णन किया है। भामह ने अपने काव्याल द्धार (३१६) में 'रसवहिशतस्पष्ट श्रङ्गारादि रसादयम्' कहा है। भामह ग्रीर दण्डी के पश्चात् उद्भटं (घाठवीं शताब्दी) ने भी अपने 'काव्यालङ्कार-सार-संग्रह' में रस को रसवदालङ्कार के ग्रन्तर्गत रखा ग्रीर रसों की सँख्या ६ मानी ग्रीर ४१ ग्रलङ्कारों का वर्णन किया है। उद्भट के 'काव्यालङ्कार-सार-संग्रह' पर प्रतिहारेन्द्रराज की टीका बहुत महत्त्वपूर्ण है। रुद्रट (नवीं शताब्दी) के ग्रन्थ का भी नाम 'काव्यालंकार' है। उन्होंने भी रसों को आवश्यक मानते हुए अलङ्कारों को महत्ता दी है और ग्रलङ्कारों के मल तत्त्वों का (वास्तव, ग्रीदार्य, ग्रतिशय ग्रीर श्लेष) विवेचन कर उनमें तारतम्य भीर वर्गीकरण का नया प्रयास किया है। इद्रष्ट ने नौ रसों के ग्रतिरियत प्रेयस ( वात्सल्य ) नाम का दशनाँ रस माना है। श्रलङ्कार-सम्प्रधाय का विकास तो छद्रट के बाद भी होता रहा है किन्तु उन श्राचार्यों का प्रयास ग्रलङ्कारों की संख्या बढ़ाने या परिभाषाग्रों में हेर-फेर करने तक ही सीमित रहा। कुछ प्रयास वर्गीकरण की ग्रीर भी वढ़ा। ग्रनङ्कार-सम्प्रदाय के अन्तर्गत रुट्यक (१२वीं राताब्दी) के 'अलङ्कार-सर्वस्व', हेमचन्द्र के 'काव्या-नुशासन' श्रीर वाग्भट के 'वाग्भटालङ्कार' (दोनों ही १२वीं शताब्दी के हैं श्रीर

भामह श्रीर दराडी में कीन पूर्व का है श्रीर कीन परचात् का, इस सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है।

दोनों ही जैन हैं) के ग्रितिरिक्त जयदेविष्यूपवर्ष (१३ वीं शताब्दी) का 'चन्द्रा-लोक' तथा उसके पञ्चम मयूख पर ग्रप्पयदीक्षित (१६ वीं ग्रीर १७ वीं शताब्दी) की 'कुवलयानन्द' नाम की टीका विशेष रूप से उल्लेखनीय है (ग्रप्पय दीक्षित तक पहुँचते-पहुँचते ग्रलङ्कारों की संख्या १२० हो गई)। जयदेव ने तो ग्रलङ्कारों को प्रधानता न देनेवालों को खुली चुनौती दी थी कि जो काव्य को ग्रलङ्काररहित कहता है वह ग्राग को 'श्रनुष्ण' नयों नहीं कहता है। चन्द्रालोक में एक ही श्लोक में लक्षण ग्रीर उदाहरण दोनों ही दिये गये हैं। चन्द्रालोक का हिन्दीवालों पर विशेष प्रभाव पड़ा है।

भामह ने यद्यपि ग्रलङ्कारों को प्रधानता दी तथापि उनके ग्रन्थ में बीज तो रस, वकोवित और रीति-सम्प्रदाय के भी थे। दण्डी ने रीति की गुणों से सम्बन्धित कर (दण्डी ने दशों गुणों को वैदर्भी के प्रारा

रीति और कहा है—'इतिवैदर्भमार्गस्य प्राणाः दशगुणाः स्मृताः वक्रोक्ति के (कान्यादर्श, ११४२)) उसे कुछ ग्रागे बढ़ाया। वक्रोक्ति की भामह ने विशेष प्रधानता दी है। उसने उसकी न्यापक रूप देकर कान्य के लिए ग्रावस्यक बतलाया

है—'युक्तं स्वभावोक्तया सर्वमेतिदिष्यते' (काव्यालङ्कार, ११३०)—मौर यही कुन्तल के 'वकोवितजीवित' की स्राधार-शिला बनी। दण्डी ने अकोवित को स्वभावोक्ति के विरोध में रखकर एक प्रकार से स्रलङ्कारों के वर्गीकरण का सूत्रपात किया है स्र्यात् उसने स्रलङ्कार दो प्रकार के माने हैं—(१) स्वभावोक्ति-प्रधान ग्रीर (२) वकोवित-प्रधान। वास्तव में भामह का ही बिचार कुन्तल के विचार का संकुर बना ग्रीर दण्डी के सूत्र को छेकर वामन ग्रागे बढे।

वामन ( द्वी शताब्दी ) ने इसी रीति के सूत्र को प्रधानता देकर 'रीतिरात्मा काव्यस्य' (काव्यालक्कारस्त्र, ११२।६) की घोषणा कर दी। उसने वैदर्भी गौडीय के श्रांतिरिक्त एक श्रौर रीति (पाञ्चाली)

रीति-सम्प्रदाय को माना । वामन की गौडीय रीति दण्डी की गौडीय रीति की भाँति कोई हीन रीति नहीं है वरन् यह एक स्वतन्त्र-रीति है जिसमें योग का प्राधान्य रहता है—'योज: कान्तिमती गौडीया'

(काच्यालक्कारसूत्र, ११२११२) — ग्रीर रीव्र, वीर ग्रावि उग्र रसों के ग्राधिक अनुकूल होती है। दण्डी की भाँति वामन ने वैदर्भी को सर्वगुणसाम्पन्न रीति माना है — 'सममगुरणा वैदर्भी' (काच्यालक्कारस्त्र, ११२११२) — ग्रीर माधुर्य सथा सीकुमार्यगुर्णों से सम्पन्न रीति को पाञ्चाली कहा है — 'माधुर्य'सोकुमार्थों- पपनना पाञ्चाली'(काञ्चालङ्कारसूत्र, १।२।१३)। गुणों के सम्बन्ध में भी वामन ग्रौर दण्डी के दृष्टिकोण में थोड़ा भेद है। जहाँ दण्डी ने दश गुणों के भीतर ही शब्द ग्रौर ग्रर्थ के गुणा माने हैं वहाँ वामन ने शब्द ग्रौर ग्रर्थ के ग्रलग-ग्रलग दश-दश गुणा माने हैं।

वामन की देन :—वामन का (न्वी शताब्दी के ग्रन्त में) ग्रान्तरिकता की भ्रोर दृढ़ प्रयास था। उसने गुणों को मुख्यता देते हुए अलङ्कारों को गौए। बतलाया। गुणों को काव्य की शोभा के उत्पन्न करने वाले ग्रौर अलङ्कारों की शोभा बढ़ानेवाले धर्म कहा है:—

> 'काव्यशोभायाः कत्तारो धर्मागुणाः ।' 'तदतिशयहेतवस्यवज्ञाराः ।'

> > —काव्यालक्कारसूत्र (३।१।१, २)

आन्तरिकता को महत्ता देने के सम्बन्ध में वामन को दूसरा श्रेय इस बात बात का है कि उसने काव्य की परिभाषा में आत्मा को मुख्यता दी है—'रीतिराहमा काव्यस्य' (काव्यालङ्कार सूत्र, ११२१६)। उसी के बाद ध्वनिकार और प्राचार्य विश्वताथ ने कमशः ध्वनि ('काव्यस्याहमा ध्वनिरिति' ध्वन्यालोक, १११) और रस को काव्य की आहमा कहा किन्तु वामन ने भी रस को मुख्यता न दी वरन् उसको कान्ति गुरा के ही अन्तर्गत रखा—'दी पितरसध्यं कान्तिः' (काव्यालङ्कारसूत्र, ३१२११४)। वामन द्वारा श्रलङ्कारों को पिछड़ा देने पर भी अलङ्कार-सम्प्रदाय स्वतन्त्र रूप से चलता रहा।

यद्यपि राब्द ग्रीर ग्रर्थ दोनों ही काव्य के शरीर माने गये हैं तथापिउनमें शब्द की ग्रयंक्षा ग्रयं की प्रधानता रही। ग्रलङ्कारों में भी शब्दालङ्कारों को विशेष महत्त्व मिला। उपमा, श्लेष, व कोक्ति ग्रादि ग्रर्थालङ्कार ही ध्वनि-सम्प्रदाय ग्रलङ्कारों के मूल में माने गये। ग्रथं के विवेचन में निरुक्त, न्याय, मीमांसा, व्याकरण ग्रादि ने भी योग दिया। शब्द-

शक्तियों का भी अध्ययन हुआ, उनमें व्यञ्जना को प्रधानता मिली। आनन्द-वर्धन (नवीं शताब्दी के मध्य में ) के समय तक मुक्तककाव्यों ( जैसे 'अमरुक-शतक', 'आयशिष्तशती' आदि) का चलन बढ़ चला था। प्रबन्धकाव्य में जितना अच्छा रस का परिपाक हो सकता है उतना मुक्तककाव्यों में नहीं। मुक्तककाव्यों में व्यञ्जना की प्रधानता के साथ अपनी एक विशेष श्री होती है — 'अमरुक कवेरेक: शबोक: प्रबन्धशतायते' अर्थात् अमरुक का एक-एक श्लोक सी-सी प्रबन्ध-काव्यों के बराबर माना गया है—( आनन्दवर्धन ने भी 'अमरुक' का उल्लेख किया है )। ऐसी काव्यरचनाओं के साथ ध्वनि का भी विवेचन आवश्यक था।

ध्वनिकार या ग्रानन्दवर्धन (कुछ लोग इनको दो व्यक्ति मानते हैं ग्रीर कुछ लोग एक ही ) इसके प्रवर्त्तक नहीं हैं। इनसे पहले भी ध्वनि के माननेवाले श्रीर विरोधी थे। कुछ लोग इसका श्रभाव मानते हैं, कुछ लोग इलको लक्षण (भिवत) के अन्तर्गत मानते हैं और कुछ लोग इसको अनिर्वचनीय मानते थे-' केचिद्वाचां स्थितमविषये' (ध्वन्याखोक, १।१) । श्रानन्दवर्धन ने इन तीनों मतों १ का खण्डन कर ध्वनि की स्थापना की । ध्वनि शब्द व्याकरण से उधार लिया हुमा है । म्रानन्दवर्धन भी मात्मा की मोर भूके । उन्होंने काव्य की भात्मा को ध्वनि बताया - 'काव्यस्यात्मा ध्वनितित' (ध्वन्यालोक, १।१) । आनन्द-वर्धन के विरोधी भी रहे और समर्थक भी। एक विरोध तो वक्रोक्तिजीवित-कार कुन्तल का था जिन्होंने ध्वनि को भी वकोक्ति के ही अन्तर्गत माना है श्रीर दूसरे विरोधी थे महिम भट्ट जिन्होंने अपने 'व्यवित-विवेक' नामक ग्रन्थ में ध्वनि को अनुमान के अन्तर्गत सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। तीसरे विरोधी हैं 'दशरूपककार' धनञ्जय, वे रसवादी थे। ध्वनिकार के समर्थकों में सब से शिवतशाली समर्थक है ध्वन्यलोक की 'लोचन' ('लोचन' का पूरा नाम है 'काव्यालोक-लोचन' ) नाम की टीका के कर्त्ता स्रिभनवगुप्तपादाचार्य ( नवीं श्रताब्दी के मध्य में ), जिन्होंने भरतम् नि के 'नाटशशास्त्र की 'ग्रभिनयभारती' नाम की टीका लिखी थी। उसमें उन्होंने भरतमुनि के रस-निष्पत्ति-सम्बन्धी सूत्र की व्याख्या में पूर्वाचार्यों की विवेचना कर और अपना अभिव्यक्ति-सम्बन्धी नवीन ग्रौर मौलिक मत देकर रस-शास्त्र की बहुत-सी गुरिथयाँ सुलकाई'। ध्वन्यालोक की टीका में भी रस-निष्पत्ति का प्रसङ्घ भली प्रकार परलवित किया गया है। ध्वनिकार ने यद्यपि रस को ध्वनि के श्रन्तर्गत माना तथापि रसध्वनि को प्रधानता दी। इस प्रकार ध्वनि-सम्प्रदाय ने भी दबे हुए रस-सम्प्रदाय को अलङ्कारवाद के भार से मुक्त कर रस-सिद्धान्त के उद्घार में योग दिया।

श्राचार्यं मन्मट:—ध्यिति-मार्गं के श्रनुयायियों में सब से लोकप्रिय श्राचार्यं मन्मट (११वीं जताब्दी) हैं। उन्होंने भामह के 'शब्दार्थों सिंहती काब्यं' में 'ग्रीनिपुराण' (३३७।७) का 'काब्यं स्फुरदलक्कारं गुणवद्दोपवर्जितम्' को

—ध्वन्यालीक (१।१)

ये तीनों मत नीचे के श्लोक में उल्लिखित हैं:—
 'काव्यस्थात्मा ध्वनिरिति बुधैर्यः समाम्नातपूर्वः।
 तस्याभावं जगदुरपरे भानतमाहुस्तमन्ये॥
 केचिद्वाचां स्थितमविषये तत्यमूचुस्तदीयं।
 तेन बूमः सहदयमनः शीतये तत्स्वरूपम्॥'

मिलाकर ग्रपनी एक नई परिभाषा तैयार करली ग्रौर ग्रलङ्कारवाद का बोभ हल्का करने के लिये 'ग्रनलंकृती पुनः क्यापि' (ग्रथीत् काव्य कभी-कभी बिना ग्रनङ्कार के भी होता है) कह दिया — 'तददोषौ शब्दायौं सगुणावनलंकृती पुनः क्वापि' (काब्यश्रकाग्र, ११४)। मम्मट ने दोषों ग्रौर गुणों की व्याख्या रस के उत्कर्ष ग्रौर ग्रपकर्ष-हेतुग्रों के रूप में ही की। उन्होंने भी रस का विवेचन ध्वनि के ग्रन्तगंत किया किन्तु उनका विवेचन बहुत विशद ग्रौर साङ्गोपाङ्ग हुग्रा। उसमें एक विशेष मौलिकता के साथ पूर्ववर्त्ती ग्राचार्यों के विचारों का सार है।

श्राचार्य विश्वनाथ:--रस-सिद्धान्त को किसी-न-किसी रूप में माना तो सभी श्राचार्यों ने है श्रीर हमारे कवि-गण भी समय-समय पर इस सिद्धान्त का पोषण करते रहे हैं (जैसे भवभूति ने करुणरस को प्रधानता देते हुए कहा है — 'पुको रसः करुण पुव' ( उत्तररामचरित ) — लेकिन काइम की आत्मा के गौरवान्वित पद पर प्रतिष्ठित करने का श्रेय आचार्य विश्व-नाथ (१४ वीं बाताब्दी के मध्य ) को है। उन्होंने अपने 'साहित्यदर्भण' में मुक्तकण्ठ से रस को काव्य की भ्रात्मा कहा । यद्यपि विश्वनाथ ने बहुत-कुछ मम्मट से लिया है तथापि रस के सिद्धान्त को प्रधानता देने में वे सबसे आगे हैं। रस को ग्रङ्गी न मानकर भी मम्मट ने गुण-दोषों की व्याख्या में रस को म्रङ्गी माना है-'ये रसस्याङ्गिनो धर्माः सौर्यादिवात्मनः' (काव्यप्रकारा, मा६६)। विश्वनाथ ने सबको रस के ग्राधीन रखकर 'वाक्यं रसात्मकं कार्व्यं (साहित्यदर्पण, १।३) की उनित से सामञ्जस्य कर विया है। ध्वनि को भी विश्वनाथ ने मुख्यता दी है। ध्वनिकाव्य को काव्य कहा है-धाच्यातिशयनि व्यङ्गचे ध्वनिस्तरकाव्यमुत्तमम्' (साहित्यदर्पण, ४।१)। श्रसंलक्ष्यक्रमव्यङ्गचध्वनि के उदाहरणों में रस ग्रीर भाव ही बतलाये हैं किन्तु ध्वनि के ग्रन्तर्गत उनका सविस्तार वर्णन नहीं हुआ है (जैसा मम्मट ने किया है) । साहित्यदर्पण में रस का वर्णन तृतीय परिच्छेव में हुआ है।

भारतीय तत्त्वज्ञान के प्रधिक मान्य होने के कारण रस-सिद्धान्त शिष रूप से लोकप्रिय हुया । हमारे यहाँ ग्रात्मानन्द या ब्रह्मानन्द की प्राप्ति को जीवन का चरम लक्ष्य माना गया है । इसमें सतोगुण की प्रधानता रहती है । काव्यानन्द को 'ब्रह्मानन्द सहोदर' कहा गया है । इसमें मन तमोगुण और रजोगुण से श्रस्पृष्ट रहता है । यही बात काव्यानन्द में भी दिखाई गई है:—

'सस्वोत् कादखग्डस्वधकाशानन्दचिन्मयः । वैसान्तरस्पर्शसून्यो महास्यादसहोदरः ॥ लोकोत्तरचमस्कारप्राणः कैश्चिस्प्रमातृभिः। स्वाकारवद्भिन्नस्वेनायमास्वायते रसः॥ रजस्तमोभ्यामस्पृष्टः मनः सस्वभिहोच्यते ।

—साहित्यदर्पण (३१२,३,४)

स्थांत् सतोगुण की प्रधानता वा ग्राधिवय के कारण रस अखण्ड शीर स्वयं प्रकाशित होने वाली ग्रानन्द की चेतना से पूर्ण रहता है। इसमें दूशरे किसी ज्ञान का स्पशं भी नहीं रहता है शौर यह ब्रह्मानन्द का सहोदर भ्राता होता है। संसार में परे का (बह होता तो इसी लोक का है किन्तु साधारण लौकिक अनुभव से कुछ ऊपर का उठा हुआ होता है) चमत्कार इसका जीवन-प्राण है किन्हीं किन्हीं सहदयों रिसकों द्वरा अपने से अभिन्न रूप में (अर्थात् आस्वादकर्ता और आस्वाद में कोई भेद नहीं रहता है) इसका आस्वाद किया जाता है। मन की सात्वक अवस्था वह होती है जिसमें रजोगुण और तमोगुण का स्पर्श नहीं रहता है। दशरूपककार धनञ्जय ने भी काव्यानन्द को ब्रह्मानन्द का आत्मज कहा है —'स्वाद! काव्यार्थसंभेदादारमानन्दसमुद्धवः'(दशरूपक, ४।४३)। रस की इस व्याख्या के आगे उसको केवल सुखवाद (Idedonism) मानना उसके साथ अन्याय करना होगा। सुख और आनन्द में भेद हैं। श्रानन्द यतीन्द्रय और स्थायी होता है—'सुखमात्यन्तिक' यत्तद्धिप्राद्धमतीिन्द्रयम्' (श्रीमद्भगवद्गीता, ६।२१)।

रस का श्रानन्द लौकिक इन्द्रियजन्य सुख से ऊँचा पदार्थ होता है। ब्रह्मानन्द का यह सहोदर प्रवश्य है किन्तु छोटा भाई या पुत्र हो हैं। ब्रह्मानन्द का ही यह लोक में प्रवतरित रूप है। इसमें विकास, विस्तार, क्षोभ श्रीर विक्षेप की मनोदशाएँ श्रवश्य रहती हैं किन्तु रस के श्रवण्ड, चिन्मय श्रानन्द की प्राण्ति की मार्गरूपा हैं। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ऐसे क्षणा श्राते हैं जब वह क्षुद्र स्वार्थों से ऊँचा उठकर श्रानन्द की दशा में पहुँच जाता है। उसका हृदय लोकहदय से साम्य प्राप्त कर लेता है। विश्वातमा से असका तादातम्य हो जाता है। यही रसदशा है। इसी को श्राचार्य शुक्लजी ने 'हृदय की सुक्तावस्था' कहा है।

यों तो अलङ्कार-शास्त्र के बहुत से आचार्य हुए हैं किन्तु उपरिवर्शित आचार्यों के अतिरिक्त तीन आचार्यों का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है---

(१) कुन्तल, (२) राजेश्वर और (३) क्षेमेन्द्र । वक्षोिक्त क्यां वक्षोिक्त का उल्लेख हम पहले भामह के सम्बन्ध कुन्तल में कर चुके हैं। कुन्तल ने वक्षोिक्त को काव्य का व्यापक गुण माना है। कवि का मार्ग साधारण लोगों के

मार्ग से कुछ भिन्न होता है। उसकी राज्यावली में कल्पना का पुट लगा रहता है। वह 'कमल' को 'कमल' न कहकर 'सरसी के नेन' कहेगा। 'उषा' को 'उषा' न कहकर 'भगवान के चरणों की लाली' कहेगा। इसीलिए उसने वकता को 'वैचिन्य' तथा 'वैदग्ध्य मङ्गीभणिति' ग्रर्थात् विदग्ध (Cultured) लोगों के कहने का विशेष ढंग भी कहा है। ब्राउनिङ्ग (Browning) ने भी एक जगह कहा है—'Art may tell a truth obliquely.'

वकीवित को व्यापक बनाने के लिए कुन्तल ने ६ प्रकार की वकीवित मानी हैं—(१) वर्णाविन्यास-वक्रता, (२) पदपूर्वार्छ-वक्रता, (३) परार्छ-वक्रता, (४) वावय-वक्रता (वावय-वक्रता के अन्तर्गत उसने अलङ्कारों को माना है शैं और प्रेयस तथा उर्जस्विन् अलङ्कारों के अन्तर्गत रस को माना है किन्तु रस को प्रधानता न देते हुए भी रस को नितान्त गौर्ण नहीं माना है। रसवत् को अलङ्कार की अपेक्षा अलङ्कार्य अधिक माना है।), (५) प्रकरण-वक्रता, (६) प्रबन्ध-वक्रता। कवि लोग जो अपनी कल्पना से इतिवृत्त में हेर-फेर कर उसे सरसता प्रदान करते हैं वे कवि-कर्म (५) और (६) के अन्तर्गत अपते हैं।

राजेश्वर (१०वीं शतान्दी के पूर्वार्क्ष में) ने अपनी 'काव्य-मीमांसा, म कवि-शिक्षा को अपनी विवेचना का मुख्य विषय बनाया है। डाक्टर गङ्गानाथ भा का 'कवि-रहस्य' नाम का ग्रन्थ उसी के आधार पर राजेश्वर और क्तेमेन्द्र लिखा गया है। उसमें कवि श्रीर भावक दोनों के ग्रच्छे वर्गीकरण किये गये हैं श्रीर कवियों के लिए बहुत-सी शातव्य बातें बतलाई है।

आचार्य क्षेमेन्द्र (११वीं जताब्दी) ने ग्रौचित्य को प्रधानता दी है ग्रौर इस सिद्धान्त को पद, वाक्य, प्रबन्धार्थ, गुरा, प्रलङ्कार, रस, किया आदि पर लागू कर उसको व्यापक बनाया। 'ग्रौचित्य-विचार-चर्चा, इनका प्रमुख ग्रन्थ है।

पिछतराज जगन्नाथ:—'रसगङ्गाधरकार' पिण्डतराज जगन्नाथ ( १७वीं शताब्दी ) ग्राचार्य ग्रीर किव दोनों ही थे। इन्होंने काव्य को 'रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः' (काव्यमाला, पृष्ठ ४ ) कहा है। ये ग्राह्लाद के साथ-साथ चमत्कार को भी महत्व देते हैं ग्रीर लौकिक वर्णन में (जैसे तुम्हारे पुत्र हुग्रा है या पेड़ पर पक्षी बैठा है ) कोई चमत्कार नहीं मानते।

१. 'बाक्यस्य वक्रभावोऽन्या भिद्यते : सहस्रधा । यत्रालङ्कारवर्गोऽसौ सर्वो ऽत्यन्तर्भविष्यति ॥' —वक्रोक्तिजीवित (१।२१)

जब बही बात किसी चमत्कार के साथ कही जाती है तब वह काव्य होती है।
पिडतराज ने काव्य के चार विभाग किये हैं (मम्मट म्रांदि ने तीन ही विभाग
किये हैं)—जंतमोत्तम, उत्तम, मध्यम और म्रधम :—

'तच्चोत्तमोत्तमोउत्तममध्यमाधमभेदाच्चतुर्धा'

—रसगङ्गाधर ( पृष्ठ ४ )

चित्रकाव्य के भी उन्होंने दो भेद कर दिये हैं। जिसमें बिना व्यञ्जना के ग्रर्थ के चमत्कार की प्रधानता हो वह मध्यम ग्रीर जिसमें शब्द का ही चमत्कार हो उसे ग्रधम माना है। पण्डितराज ने हिन्दी कवियों की भौति ग्रपने ही बनाये हुए उदाहरण दिये हैं। उन्होंने बड़े गर्व के साथ कहा है कि उन्होंने किसी दूसरे के उदाहरण नहीं लिए। जिस मृग के पास कस्तूरी है वह फूलों की ग्रीर मनसा से भी नहीं ध्यान देता:—

'निमांयनृतनमुदाहरणनुरूपं

काव्यं ममात्र निहितं न वरस्य किञ्चित् ।

किं सेवस्यते सुमनसां मनसापि गन्धः

कस्तूरिकाजननशक्तिभ्रता मृगेण।।'

-- रसगङ्गाधर (पुष्ठ ३)

वैसे वे अवखड़ स्वभाव के तो थे ही किन्तु स्यात् उनको अपने उदा-हरण रचने की प्रेरणा 'चन्द्रालोककार' जयदेव, केशव, चिन्तामणि आदि से मिली हो । उस समय हिन्दी भी अपने पंरों पर खड़ी हो चली थी। इसके पश्चात् हम हिन्दी में काव्यशास्त्र-विकास था संक्षिप्त विवरणा देंगे।

### हिन्दी का साहित्य-शास्त्र

हिन्दी को संस्कृत-साहित्य का उत्तराधिकार मिला था किन्तु खेद है
कि उत्तराधिकार का पूरा पूरा उपयोग नहीं हुआ। इसले कई कारएा थे।
प्राचार्यत्व का भार ऐसे लोगों पर पड़ा जो प्राय: राज्याविशद विवेचन श्रित थे। हिन्दी के रीति-प्रन्थ राजदरवारों के लिए
के अभाव के लिखे गये थे, जैसी देवी तैसे गीत थी बात रही। वे
कारण लोग पण्डितों-की-सी बाल की खाल निकालने वाले तर्कपूर्ण विवादों में भानन्द नहीं ले सकते थे। विलासी
लोगों को सौन्दर्य-वर्णन ही विकार होता है। इसीलिए हिन्दी के रीतिप्रन्थों में श्रङ्कार और नायिका-भेद का प्राधान्य रहा।

हिन्दी में गूढ़ विवेचन न होने था एक कारण यह भी था कि संस्कृत

के आचार्य तो कारिकाओं के साथ गद्य में वृत्ति लिखते थे और उन पर टीकाएँ भी लिखी जाती थीं। उन टीकाओं में नये-नये सिद्धान्तों का जनम हुआ। बाल की खाल निकालने के लिए गद्य का माध्यम ही उपयुक्त रहता है, उसका रीतिकाल में अभाव रहा। रस-निष्पत्ति का प्रश्न किसी भी रीति-कालीन ग्रन्थकार ने नहीं उठाया है। मैंने केवल 'रसिक-प्रिया' पर सरदार किया की टीका में देखा है उसका नमूना 'रसिक-प्रिया' के दूसरे छन्द की सरदार किया की टीका से दिया जाता है:—

' भुजचेपन अनुभाव अह निर्वेदादि संचारी रित स्थायी तेरस उत्पत्ति होत है तय संकूकही के उत्पत्ति तो देखवे में आवत, इहां कहां राम देखवे में आवत। अनुभाव कहीं के ऐसे राम रहे अथवा वे राम सहश है। यह रिति अनुभाव की है।। अरु भट्टनायक कहत हैं के अनुभाव नाही है। याको भोग कहीं काहे माया आवरण रहित जो चैतन्य परमात्मा जो रस ताको विशिष्ट जो भोग सो लीला राम ते होत है और शिमनवगुष्त पाद कहे हैं।। आलंबन कारण सत्य है और उदीपन भी मत्य है अरु संचारी भी सत्य है, स्थाई भी अनुभाव ते सत्य होत है।। परन्तु जे सबके कारण हैं पर कारज में नहीं जान परत है.....'

-रिसक-प्रिया पर सरदार कवि की टीका (पृष्ठ ७)

रीतिकालं में नाटचशास्त्र पर भी विचार नहीं हुग्रा क्योंकि उस काल में नाटक-रचना का भी ग्रभाव-सा ही रहा।

केशवदासजी कुछ विवाद के साथ रीतिकाल के प्रवर्त्तक माने जाते हैं। किन्तु रीतिकालीन प्रवृत्तियों के बीज हमको भिक्तिकाल में भी मिल जाते हैं।

केशव पूर्व

वैसे तो कहा जाता है कि हिन्दी के भ्रादि किव पुष्य ने संवत् ७७० में कोई भ्रलङ्कार-प्रन्थ लिखा था (देखिए

रीति-साहित्य ग्राचार्य शुल्कजी का इतिहास , पृष्ठ २ ) किन्तु उसका कोई पता नहीं है । हिन्दी में सबसे पहला रीतिग्रन्थ

श्रीकृपारामजी की 'हिततरिङ्गणी' है। इसका निर्माण संवत् १५६८ में हुन्ना था जैसा की नीचे के दोहे से प्रकट है:—

> 'सिधि निधि शिवसुख चन्द्र लिख माघ शुद्ध तृतीयासु। हिततरंगियी हों रची कवि हित परम प्रकासु॥'

—डाक्टर भगीरथप्रसाद मिश्र रचित हिन्दी काव्यशास्त्र में

उत्तृत (पृष्ठ ११)

'अङ्कानां वामतो गतिः' के अनुसार अङ्क दाई श्रोर से बाई ओर

को पढ़े जाते हैं। डाक्टर भगीरथ मिश्र के इस ग्रन्थ में नायिका-भेव का ही प्राधान्य है ग्रीर यह भरतमुनि के 'नाटचशास्त्र' ग्रीर भानुवत्त की 'रस-मञ्जरी' से भी प्रभावित है।

सूरदासजी की 'साहित्य-लहरी' में ( यद्यपि उसकी प्रागाणिकता में सन्देह है ) रोतिकालीन प्रवृत्तियों के बीज मिलते हैं। उनके कूटों में अलङ्कारों के भी उदाहरण हैं:—

'प्रातनाथ तुम बिन बजबाला ह्वे गई सबै श्रनाथ ।'
'कुझ पु'ज लखि नयन हमारे भंजन चाहत प्रान ।
'सूरदास' प्रभु परिकर श्रंकुर दीजे जीवन दान ॥'
—सूरपञ्चरन (अमरगीत, पृष्ठ ४४)

इसमें नयन (नय--- न अर्थात् नीति और न्याय का अभाव) विशेष्य सार्थक होने से परिकरांकुर अलङ्कार है।

ग्रष्टछाप के दूसरे सुप्रसिद्ध किव नन्ददासजी ने ग्रपने एक मित्र के हित के लिए नायिका-भेद लिखा था—'एक मीत हम सों ग्रस गुन्यों, में नाइका भेद नहि सुन्यों' ( उमाशकंर शुक्क द्वारा सम्पादित 'नन्ददास'—रसमञ्जरों, पृष्ठ ३६ )। उसमें नायिका-भेद तो है किन्तु उसकी प्रस्तावना भिवतपूर्ण है। उसमें थोड़ी क्षमा-याचना-की-सी भावना है जिससे प्रतीत होता है कि भवत होने के नाते उनको नायिका-भेद लिखने का संकोच था:—

> 'रूप प्रोम आनंद रस, जो कुछ जग में आहि । सो सब गिरिधर देव को, निधरक बरनौ ताहि॥'

--- उमाशकर ग्रहक द्वारा सम्पादित 'नन्ददास' में उद्धत (रसमक्षरी, पृष्ठ ३६)

इसमें हान-भाव भी है । इसका उद्देश्य प्रेम-तत्त्व का प्रकाशन है— विन जाने यह भेद सब, प्रेम न परिचे होय'। तुलसीदासजी की 'वरने रामा-यण' में यद्यपि लक्ष्मए। नहीं है तथापि उसमें भी श्रलङ्कारों के उदाहरण उप-स्थित करने की प्रवृत्ति है।

यद्यपि म्राचार्य शुल्कजी ने केशवदासजी को रीतिकाल का प्रवर्त्तक नहीं माना है क्योंकि उनका कहना है कि केशव के परचात् ५० वर्ष तक रीतिकाल की परम्परा नहीं चली तथापि केशव में श्राचार्य केशवदास रीतिकाल की प्रवृत्तियाँ (लक्षण देकर उदाहरण उप-स्थित करना ) प्रस्पृटित हो चुकी थीं। श्राचार्य शुल्कजी लिखते हैं कि केशव ने संस्कृत काव्य-शास्त्र के विकास-क्रम को श्रामे नहीं बढ़ाया बरन् पीछे के ग्राचार्यों (भामह, दण्डी, उद्भट ग्रादि) का श्रतुकरण किया। ऐसी पुनरावृत्ति तो संस्कृत-साहित्य में भी होती रही। ध्वनिकार ग्रानन्द-वर्धन ग्रीर उनके टीकाकार ग्राभिनवगुप्त तथा रसवादी धनञ्जय के पक्चात् ग्रालङ्कारवादी जयदेवपीयूषवर्ष ग्रीर उनके ठीकाकार श्रप्पय दीक्षित तेरहवीं शताब्दी में हुए। वे लोग भी पीछे लौटे (श्रार्यसमाजी तो मोक्ष से भी पुनरावृत्ति मानते हैं) यदि केशव ने भी इतिहास की पुनरावृत्ति की तो कौन से श्राह्मर्य की बात है—'History repeats itself.'

केशवदासजी ने रीति-सम्बन्धी दो ग्रन्थ लिखे— (१) 'रसिक-प्रिया' (संवत् १६४२) ग्रीर (२) 'कवि-प्रिया' (संवत् १६४२)। केशवदास ग्रलङ्कार-वादी थे। उनका कथन था कि 'भूषण बिन न बिराजई कविता बनिता मिन्न' (कवि-प्रिया, पञ्चम प्रकास १) किन्तु उन्होंने कविता के लिए दोषों से रहित होना भी ग्रत्यन्त ग्रवक्यक माना है:—

'रजत रंच न दोषयुत, कतिता बनिता मित्र। बूंदक हाला होत ज्यों, गंगा तट अपवित्र॥'

-कवि-शिया ( तृतीय प्रकाश, ४ )

'कवि-प्रिया' में प्रलङ्कारों का क्षेत्र व्यापक माना है। उन्होंने दो प्रकार के अलङ्कार माने हैं— (१) साधारएा, जिसमें दुनिया के सारे वर्ण्य पदार्थं ग्रागये हैं ग्रीर (२) विशिष्ट, जिसमें कविता के ग्रलङ्कार ग्रागये हैं, ये ३७ माने हैं।

'रसिक-प्रिया' में रसों का वर्णन है किन्तु उसमें शृङ्कार को ही महत्ता दी गई है। श्रीरों का तो नामोल्लेख-मात्र ही है। शृङ्कार के उन्होंने प्रच्छन श्रीर प्रकाश नाम के दो भेद किये हैं। यह एक प्रकार से नई उद्भावना थी यद्यपि इसकी श्रावश्यकता में लोगों को सन्देह है। देव ने इसको पीछे से

श्राचार्य शुल्कजी ने कवियर भूषणा के भाई चिन्तामिण को रीतिकाल के प्रवर्त्तक होने का श्रेय दिया है। इसका रचना-काल संवत् १७०० माना जाता है। इन्होंने पीछे के ग्राचार्यों (रसवादी) के मार्ग का प्रनु-

The same of the sa

चिम्तामिए त्रिपाठी करण किया है। इनके दो ग्रन्थ—(१)'कवि-कुल-कल्पतक'

(२) तथा 'श्रुङ्गार-मञ्जरी' उपलब्ध हैं। चिन्तामणि आचार्य विश्वनाथ और मम्मट दोनों से ही प्रभावित हैं। उन्होंने दोनों की ही परिभाषाओं को मान्य समभा है। चिन्नामिण द्वारा किया हुआ गुणों का वर्णन भी 'काब्य-प्रकाश' से प्रभावित हैं। दोनों श्राचार्यों से प्रभावित उनकी

कान्य की परिभाषा देखिए:-

विश्वनाथ से प्रभावित :

(क) 'बतकहाउ रसमै जु है कवित्त कहाये सोइ' । विश्वनाथ की परिभाषा इस प्रकार है—'वाक्यं रसात्मकं काव्यं' (साहित्यवर्णम, ११३)। सम्मद से प्रभावत:

(ख) 'सरान श्रलंकारन सहित, दोषरहित जो होइ। शब्द अर्थ वारो कवित्त, विद्युध कहत सब कोइ॥' मम्मट की परिभाषा इस प्रकार है:— 'तद्दोषो शब्दाथों सगुणावनलंकृती पुनः कापि'

—काव्यप्रकाश (११४)

(चिन्तामणि की ये दोनों परिभाषायें श्रीभगीरथ मिश्र के 'हिन्दी कान्यशास्त्र'—कमशः पृष्ठ ७५ श्रीर ७६—के उद्धरणों से उद्धर की गई हैं।)

वास्तव में हिन्दी के ग्राचार्य सारग्राही थे जो कविता द्वारा काव्य-सिद्धान्तों का प्रचार कर उदाहरणों की सृष्टि में थोड़ी वाह-वाही पा छेते थे। उदाहरणा उनके ग्रवस्य फड़कते हुए होते थे।

तोषकवि (रचनाकाल संवन् १६६१) ने रस को प्रधानता दी। उनके ग्रन्थ 'सुधा-निधि' के नामकरण से भी यह व्यक्त होता है कि वे रस को प्रधानता देते थे। इसमें रस, भाव, नाधिका-भेद आदि तौषकि रस से सम्बन्धित विषय लिए गये हैं। लक्षण दोहों में दिये हैं और उदाहरण कवित्त, सबैया, छप्पयों और दोहों

स्रादि में दिये हैं।

महाराज जसवन्तसिंह (जन्म-संवत् १६२३) का 'भाषा-भूषण' बड़ा लोकप्रिय ग्रन्थ है। यद्यपि इस ग्रन्थ का नाम भूषण (ग्रलङ्कार) पर है तथापि इसमें सभी काव्याङ्गों का संक्षेप में वर्णन है। महाराज इन्होंने ग्रन्थ के विषयों के सम्बन्ध में इस प्रकार जसवन्तसिंह लिखा है:—

> 'लच्छन तिय अरु पुरुष के , हाय-भाव रस धाम। अर्लकार संयोग ते, भाषा भूषण नाम ॥'

—भाषा-भूषन (दोहा २१६)

इसमें संस्कृत के 'चन्द्रालोक' की भौति एक ही दोहे में लक्षरण श्रीर उदाहरण दिये गये हैं। एक उदाहरण लीजिए:---

पिरिसंख्या इक थल बरजि दूजे थल ठहराइ।

नेह हानि हिय में नहीं भई दीप में जाह ॥' —भाषा-सूघन (दोहा १४१)

'भाषा-भूषन' चन्द्रालोक के किसी मयूख का अनुवाद नहीं है, कहींकहीं छाया अवश्य आगई है। बहुत-सी जगह यह स्वतन्त्र है। 'चन्द्रालोक' में
रसों का वर्णन कुछ विस्तार के साथ अलङ्कारों के बाद में किया गया है किन्तु
'भाषा-भूषन' में प्रारम्भ में ही किया गया है। अलङ्कारों के वर्णन में कहीं
'चन्द्रालोक' की छाया है और कहीं नहीं है। सहोक्ति के उदाहरण में छाया
है, 'भाषा-भूषन' का उदाहरण इस प्रकार है —'कीरित अरिकुल संग ही
जलनिधि पहुँची जाह' (भाषा-भूषन, दोहा ६२)—तथा 'चन्द्रालोक' का
उदाहरण इस प्रकार है—'विगन्तमगमचस्यकी तिं: प्रत्यधिभ सह' (चन्द्रालोक,
६०)। भाषा-भूषन में 'जलनिधि' है और चन्द्रालोक में 'विगन्त' है। यथासंख्या का उदाहरण लीजिए:—

'करि अरि,मित्र विपत्ति को गंजन, रंजन, भंग'

---भाषा-भूषन (दोहा, १४१)

'शत्र मित्रद्विषत्पचं जयरक्षयभञ्जय'

—चन्द्रालोक (१२)

'भाषा-भूषन' में बहुत से उदाहरण स्वतन्त्र हैं जिनकी संख्या श्रिधक है।

मितराम ( जन्म-संवत् १६७४ ) के दो मुख्य ग्रन्थ है—(१) 'रसराज' ग्रौर (२) 'ललित ललाम' । 'रसराज' रस ग्रौर नायिक-भेद का ग्रन्थ है ग्रौर 'ललित ललाम' ग्रलङ्कार का । इनकी भाषा की सरसता

मितराम ने इनके उदाहरणों को सजीव बना दिया है। इनका किया हुआ नायिका का वर्णन वड़ा प्रसिद्ध है:--

'कु'दम को रंग फीकों लगें, फलके श्रति श्रंगिन चार गोराई। श्राँखिन में श्रलसानि, चितीन में मंज बिलासन की सरसाई॥ को बिन मोल बिकास नहीं 'मितराम' लहें मुसकानि मिठाई। श्रों-अयों निहारिये नेरे हुं नैनिन स्यों-स्यों खरी निकरें सो निकाई॥'

—मतिराम-प्रनथावली ( रसराज ६ )

'लिलत ललाम' का एक उदाहरण लीजिए:—

'श्रीर ठीर ते मेटि कछु, बात एक ही ठीर ।

बरनत परिसंख्या कहत, किव कीविद सिरमीर।।'

--- मितराम-प्रमधावली ( लिखत जलाम २७३ )

मितराम ने कुछ उदाहरए। दोहों में और कुछ सबैये स्नादि बड़े छन्दों दियें हैं।

भूषण (जन्म-संवत् १६७०) ने लिखा तो अलङ्कार-प्रनथ ही किन्तु नकी विशेषता यही है कि इन्होंने जवाहरण शिवाजी से सम्बन्धित वीररस के विथे हैं। इनके दिथे हुए लक्षण अशुद्ध बतलाये जाते हैं।

भूषण कुछ लोग इस स्वतन्त्रता को विचार-स्वातन्त्र्य का द्योतक मानते हैं किन्तु जहाँ उदाहरण लक्षण के अनुकूल नहीं है,

जैसे परिलाम, लुप्तोपमा भ्रम, सम, विभावता, श्रथन्तिरन्यास में ) वहाँ मको यह स्वीकार करना पड़ेगा कि कवित्व ने ग्राचार्यत्व को दबा लिया है। भावता के लक्षण में तो यह कहा जाता है कि:—

> 'भयो काज बिनु हेतु ही, बरनत है जिहि ठौर। तह विभावना होति है, कवि भूषन सिरमीर॥'

> > -भूषण-प्रधावली ( दोहा १५१ )

किन्तु जो उदाहरण दिया गया है उसमें ग्रसङ्गति की मलक ग्रधिक —'दीन्हों कुउताब दिलीपति को ग्रह कीन्हों बजीरनु को मुंह कारों भूषण-प्रनथावली, दोहा १८६)। ग्रसङ्गति का लक्षरण इस प्रकार हैं:—

'हेतु अनत ही होय जहँ काज अनत ही होय'

—भूषण मन्धावली ( दोहा १६६ )

श्राचार्य कुलपित मिश्र (रचना-काल संयत् १७२७) का मुख्य प्रत्थ स-रहस्य' है जो थोड़े-बहुतु श्रन्तर के साथ (उदाहरराों में इन्होंने ग्रपने धाश्रयदाता महाराज रामसिंह की प्रशंसा के छन्द रक्खे श्राचार्य हैं) 'कान्यप्रकाश' का छायानुवाद है। इसका विवेचन कुलपित मिश्र श्रपेक्षाकृत कुछ गम्भीर है श्रीर इसीजिए कहीं-कहीं गद्य

की वृत्ति भी है। यही इसकी विशेषता है।

चिन्तामिं की भाँति इन्होंने भी काव्य के दो लक्षण दिये हैं—(१) रस-धान श्रीर (२) 'काव्यप्रकाश' से प्रभावित निर्दोषता श्रीर सगुणता पर बल देने ाला। इनमें श्राचार्यों के मत की श्रालोचना की भी प्रवृत्ति दिखाई देती है।

मानार्य देव (जन्म-संवत् १७३०) ने प्रायः ५२ ग्रन्थ लिखे हैं। उनमें रसिवलास', 'भवानीविलास', 'भावविलास', 'शब्दरसायन' मादि ग्रन्थ हैं जिस-

में प्रायः सभी काव्याङ्गों का वर्णन विया गया है। उसमें आचार्य देव रस के साथ शब्दशिवतयों और रीतियों का भी वर्णन है। देव ने 'शब्दरसायन' में शब्द की सार्थकता इस प्रकार बतलाई है— शब्दरसायन' नाम यह, शब्द अर्थ रस सार'। देव ने सब रसों में शुङ्गार को प्रधानता दी है। उन्होंने नी रसों का सम्बन्ध शुङ्गार के संयोग और वियोगपक्षों से दिखाया है। संयोग का सम्बन्ध हास्य. वीर श्रीर श्रद्भुत से हैं, वियोग का करुण, रीद्र श्रीर भयानक से तथा वीभत्स श्रीर शान्तरस का दोनों से। वैसे भी इन्होंने तीन-तीन रसों की तिकड़ी बनाकर श्रुङ्गार को सर्वोपरि ठहराया है:—

'तीनि मुख्य नय हीर सिन, हैं -हैं प्रथमनि लीन। प्रथम मुख्य तिनहून में, दोछ तेहि आधीन॥ हास, भाव, सिंगार रस, रुद्द, करुन रस बीर। श्रम्जुत और वीभस्स संग, सातौ बरनत धीर॥'

—शब्दरसायन ( तृतीय प्रकाश, पुष्ठ ३१ )

श्रयात् नौ में तीन मुख्य है। श्रुङ्गार, वीर श्रीर शान्त इनमें दो दो विलीन हो जाते हैं जैसा नीचे दिखाया गया है तीनों मुख्य रसों में श्रुङ्गार में वीर ग्रीर शान्त विलीन हो जाते हैं:—



यदि इसमें थोड़ा परिवर्तन हो जाता तो ग्रधिक व्यवस्थापूर्ण बन जाता।
ग्रुङ्गार के साथ हास्य ग्रीर करण रख दिये जाते तो संयोग ग्रीर वियोग
में एक-एक बँट जाते ग्रीर वीर के साथ रीव्र तथा भयानक रख दिये जाते
तो ग्राक्षय में रीव्र ग्राजाता ग्रीर ग्रालम्बन में भयानक। ज्ञान्त में
वीभरस ग्रीर ग्रद्भत का योग ठीक ही है। ज्ञान्तरस में संसार के प्रति धृणा का
भाव रहता है ग्रीर भगवान् की लीला के प्रति विस्मय का भाव होता है।

केशव की भाँति देव ने भी श्रुङ्गार के प्रच्छन्न ग्रीर प्रकाश भेद किये हैं। भानुदत्त की 'रस-तरिङ्गणी' के श्रनुसार देव ने रसों के लौकिक ग्रीर ग्रलीकिक के रूप में भी भेद किये हैं। ग्रलीकिक के भी तीन भेद किये हैं—(१) स्वापनिक, (२) मनोरिथक ग्रीर (३) ग्रीपनायिक। देव ने रस की स्थिति को दम्पित विशेषकर राधाकृष्ण जैसे दिन्य दम्पत्तियों में माना है। सम्भव है यह भवित-भावना का फल हो। यहाँ वे भट्टलोल्लट से प्रभावित विखाई पड़ते हैं— 'दम्पति उर कुरखेत विधि बीज भीज रस-भाव'।

देव ने सञ्चारियों के वर्गीकरण में परम्परा से भेद प्रविकात किया है। उन्होंने सञ्चारियों के दो भेद किये हैं—(१) तन-सञ्चारी ग्रीर (२) मन-सञ्चारी (शारीरिक ग्रीर प्रान्तर)। तन-सञ्चारियों में साहित्य-शास्त्र के सात्विक भाव रक्खे हैं ग्रीर मन-सञ्चारियों में साधारण सञ्चारी। सात्विक भावों को ग्रनुभावों में नहीं रखा है।

देव ने 'भावविलास' में तो केवल ३६ अलङ्कार माने हैं किन्तु 'शब्दरसायन' में ४० मुख्य और ३० गीण, कुल मिलाकर ७० अलङ्कार माने हैं। देव ने शब्दशितयों पर भी विचार किया है और अभिधा से मुख्यता दी है। उसकी तुलना स्वकीया से की है और व्यञ्जना की परकीया से। देव ने दोषों का वर्णन नहीं किया वरन् स्त्रियों और नायिका भ्रादि के वर्गीकरए। में विशेष रुचि दिखाई है। केशव ने दोषों का वर्णन किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हिन्दी के भ्राचार्यों में केशव के परचात् देव ने कुछ मौलिकता दिखाने और गम्भीर विवेचन का प्रयास किया है।

देव के पश्चात् आचार्य किन तो बहुत से हुए ( जैसे सुरित गिश्र, श्रीपित, सोमनाथ, ग्वाल किन , लिखराम श्रादि ) किन्तु इन कियों में जो ख्याति भिखारीदास, दूखह किन श्रीर पद्माकर को मिली श्रीर मिखारीदास किसी को नहीं। भिखारीदास का 'काव्यनिर्णय' (रचना-काल संवत् १८०३) रीति-वास्त्र का सर्वाङ्गपूर्ण ग्रन्थ है। यद्यपि इसका दृष्टिकोण 'काव्यप्रकाश' का ही है तथापि इसमें कुछ बातों की मौलिकता है। इसमें भाषा के ऊपर भी थोड़ा विवेचन है। यद्यपि 'काव्यनिर्णय' का दृष्टिकोण प्रारम्भ में श्रलङ्कार-गुण श्रादि के सस्वन्ध में तो 'साहित्यपंर्ण' का-सा ही है क्योंकि रस को किनता का शरीर या मुख्य श्रङ्ग माना है। श्रलङ्कारों को श्राभूष्ण, गुणों को रूप श्रीर रङ्ग तथा दूषणों को कुछ्पता का उत्पादक माना है तथापि साहित्यदंग्णकार की भौति रस को श्रात्मा नहीं कहा गया है। यह कमी दासजी ने श्रागे चलकर गुणों के सम्बन्ध में पूरी

<sup>&#</sup>x27; 'श्रद्धारह से तीनि को, सम्बत श्रास्थिन मास । प्रनथ काव्यनिरनय रच्यो, बिजय दसमि दिन दास॥'

<sup>—</sup>भिखारीदासङ्कत काव्यनिर्णय ( मंगलाचरया-प्रयांन ४ )

कर दी है:-

'ज्यों जीवात्मा में रहें, धर्म सूरता प्रादि। त्यों रस ही में होत गुन, बरने गने सबादि॥ रस ही के उतकर्ष को, श्रचल स्थिति गुन होय। श्रंगी धरम सुरूपता, श्रंग धरम नहिं कोय॥'

— भिखारीदासकृत काव्यनिर्णय (श्लेषालङ्कारावि वर्णन, ६२ तथा ६३) 'काव्यनिर्णय' में रस का वर्णन ध्विन के ग्रन्तर्गत नहीं किया गया जैसा 'काव्यप्रकाश' में है वरन् उसका वर्णन स्वतन्त्र हुग्रा है। दासजी ने रस को रसवत् ग्रलङ्कार के ग्रन्तर्गत नहीं माना है, जैसा कि दण्डी ग्रीर केशव ने माना है वरन् 'साहित्यदर्पण' की भाँति रसवत् ग्रलङ्कार वहाँ माना है जहाँ कोई रस किसी रस या भाव का ग्रङ्ग होता है। रसवदादि को रस का ग्रपराङ्ग भी कहा है:—

'रस भावादिक होत जहूँ, युगल परस्पर श्रंग।
तहूँ श्रपरांग कहें कोऊ, कोड भूषन हृद्दि हंग॥
रसवत प्रया उर्जशी, समाहितालंकार।
भावोदें वत सन्धिवत, श्रीर सबलवतसार॥'
—भिखारीदासकृत काम्यनिर्णय (श्रपरांग-वर्णन, १ तथा २)

ये पंक्तियाँ 'साहित्यदर्पण' की निम्नोल्लिखित कारिकाओं का श्रनुवाद प्रतीत होती हैं:—

'रसभावौ तदाभासौ भावस्य प्रशामस्तथा ॥ गुणीभूतत्वमाभान्ति यदालंकृतयस्तदा । रसवरत्रे य ऊर्जस्व समाहितमिति क्रमात ॥'

—साहित्यदर्पंस (१०। ७४, ७६)

जहां (१) रस, (२) भाव, (३) उनके आभास तथा (४) भावशान्ति दूसरे रस के साथ गौगा होकर अङ्ग बनते हैं वहाँ वे अलङ्कार हो जाते हैं और उनका नाम क्रमशः रसवत्, प्रेय, ऊर्जंश्व और समाहित होता है (काव्य-प्रकाशकार का भी प्रायः ऐसा ही मत है)।

'काव्यनिर्णय' में प्रलङ्कारों को स्वतन्त्र रूप से महत्ता नहीं दी गई है। जहाँ पर केवल प्रलङ्कार होते हैं वहाँ काव्य प्रपर काव्य कहलाता है, जहाँ वे गुणों के साथ किन्तु व्यङ्क्ष्य के बिना होते हैं वहाँ वह मध्यम काव्य होता है ग्रीर जहाँ व्यञ्जना के साथ रस, प्रलङ्कार ग्रादि ग्राते हैं वहाँ उत्तम काव्य होता है। इस प्रकार व्यञ्जना को पर्याप्त प्रधानता मिल जाती है।

दासजी ने अलङ्कारों के वर्गीकरण का भी एक मीलिक प्रयास किया है। उन्होंने समता, विरोध, श्रुङ्खला वा तक के आधार पर वर्गीकरण नहीं किया है वरन् हर-एक वर्ग के प्रतिनिधि अलङ्कार के नाम पर अलङ्कारों का वर्गीकरण किया है। लेकिन सब जगह एक-सा नहीं है। कुछ तो वर्ग के प्रतिनिधि में आदि लगाकर वर्गबद्ध हैं (जैसे उपमादि, उत्प्रेक्षादि), कुछ स्वयं एक ही वर्ग हैं (जैसे अतिशयोगित बिरुद्ध आदि) और कुछ स्फुट हैं। चतुर्वंश उल्लास में ऐसे बहुत-से अलङ्कार हैं। वे चतुर्वंश उल्लास के प्रारम्भ म लिखते हैं:—

'उचित अनुचितौ बात में, चमतकार लखि दास । अग्रह कहु मुकक रोति लखि, कहत एक उक्लास ॥'

-मिखारीदासकृत काव्यनिर्णय (समालक्षारादि-पर्णन, १)

गुर्गों के सम्बन्ध में दासजी ने मम्मट का अनुकरण किया है। दशों गुणों का वर्णन कर सबको तीन में ( माधुर्य, श्रोज श्रीर प्रसाद में ) अन्तर्भुवत बतलाया है:—

'माधुर्योज प्रसाद के, सब गुन हैं श्राधीन। ताते इनहीं को गन्यो, मम्मट सुकवि प्रधीन॥'

-भिखारीदासञ्चत काव्यनिर्णय (गुणनिर्णय-वर्णन, ३०)

इस प्रकार हम देखते हैं कि दासजी ने बड़े कीशल के साथ 'फाड्यप्रकाश' श्रीर 'साहित्यदर्पण' का समन्वय किया है श्रीर श्रलङ्कारों में 'चन्द्रालोक' का भी सहारा लिया है:—

> 'ब्रिक सुचन्द्रालोक श्ररु, काव्यशकासहु मन्थ । समुक्ति सुरुचि भाषा कियो, ते श्रोरी कविपन्थ ॥'

—भिखारीदासकृत काव्यनिर्णय ( मंगलाचरण-वर्णन, ४ )

दूतह (रचना-काल संबत् १८०० से १८२५ तक ) का 'भाषा-भूषन' की भौति 'काव-कुल-कण्ठाभरण' बड़ा प्रामाणिक ग्रीर लोग प्रिय ग्राथ है। इसमें कवित-संबयों में लक्षण ग्रीर उदाहरण दिये गये हैं

दूलह किन्तु यह नियम नहीं है कि एक छन्द में एक ही अलङ्कार का वर्णन हो। इसमें ११७ अलङ्कारों का वर्णन के प्रश्नाक के

है और ग्रांचकांग में उदाहरण शृङ्गार से श्रथवा राधा-कृष्ण के यश-वर्णन से सम्बन्धित में जो प्रवृत्ति सर्वथा रीतिकालीन प्रकृति के ग्रनुकूल है। 'भाषाभूपन' की ही भाँनि 'कवि-कुल कण्डागरण' में भी समास गुण ग्रथिंग है:—

'श्रभिमाय सहित विशेषण जहाँई' होय, तहाँ परिकर कवि दूलह गनाई है। वृन्दायन चंद नंद-नंद धनश्याम देखी,

थ्रानि इन थ्राँ खिन की तपन बुक्ताई है॥?

—कित्र-कुल-कगठाभरण ( छन्द २६ )

ग्राधे में परिकरांकुर का लक्षण भीर उदाहरण है।

कहीं-कहीं 'चन्द्रालोक' की भी छाया है किन्तु बहुत कम, जैसे तद्गुण के उदाहरण में:---

'खोंठन में खोप खाली बेसरि के मूँगा भए'

--कवि-कुल-क्यराभरण ( छन्द ६६ )

'पद्मरागाह्यां नातामी क्तिकं ते अधराश्रितम'

—चन्द्रालोक ( ४।१०२ )

पद्माकर (जन्म-संवत् १८१०) की विशेषता यह है कि इनके आचार्यत्व ने इनके किवत्व को दबाया नहीं है। इनके उदाहरण एक से-एक
सरस हैं। इनका 'जगिंद्वनोद' रसशास्त्र के प्रारम्भिक
पद्माकर विद्यार्थियों का कण्ठहार हैं। इसमें यद्यपि श्रृङ्कार के
अन्तर्गत हाव-भाव और नायिका-भेद की ही प्रधानता
है तथापि और रसों का भी, जैसा हिन्दी के सब किवयों ने किया है, चलता
हुमा वर्णन है। 'पद्माभरण' इनका अलङ्कार-प्रनथ है। यह प्रन्थ भी 'चन्द्रालोक'
से प्रभावित है। उदाहरणस्त्र (जगिंद्वनोद' की स्थायोभाव और रस की
परिभाषाएँ देखिए:—

'रस श्रमुक्त विकार जो, उर उपजत हैं स्थाय। याई भाव बखानहीं, तिनहीं को किन राय॥ है सब भावन में सिरे, टरति न कोट उपाव। हैं परिपूरन होत रस, तेई थाई भाव॥'

— १ झाकर पञ्चामृत (जगद्विनोद, छन्द ४७२ तथा ४७३)

भ्रलङ्कार का उदाहरण:--

'सुद्धापन्हुति जहं थपै, सुद्ध वस्तु छपि जात । यह न ससी तो है कहा ? नभगंगा जलजात ॥'

—पश्चाकर पण्चामृत ( प्राभरण, छन्द ४४)

छापे की कलों के प्रचार के लिए गद्य की प्रतिष्ठा बढ़ी और हिन्दी में भी ग्रलङ्कार-शास्त्र के गम्भीर विवेचन का सूत्रपात हुआ। भारतेन्दुजी ने नाटचसाहित्य पर 'नाटक' नाम की छोटी-सी पुस्तक लिखी । यह सन् १ पद में लिखी गई थी। इसमें शास्त्रीय वित्रेचन ग्रीर इतिहास दोनों ही हैं। कविराज मुरारिदास का 'जसवन्त भूषरा' ( संवत् १६५० ) विवेचन की भ्रोर एक नया प्रयास था। उसमें सब नवीन यग ग्रलङ्कारों के लक्षमा व्युत्पत्ति देकर उनके नाम से ही निकाले गये हैं। इसमें पद्यमय लक्षण और उदाहरण भी हैं। गद्य में रस-सम्बन्धी सबसे पहला प्रयास ग्रयोध्या-नरेश महाराज प्रतापनारायणसिंह का 'रसकुतुमाकर' है। यह संवन् १६५१ में इन्डियन प्रेस से प्रकाशित हुआ था। इसमें विवेचन गद्य में है ग्रीर उदाहरण दूसरों के बनाये हुए छन्दों में हैं। इसके परचात् संवत् १९५३ श्रीकन्हैयालालजी पोहार की 'ग्रलङ्कार-मञ्जरी' का पूर्व रूप 'मलङ्कार-प्रकाश' प्रकाश में माया है। उनका 'काव्य-कल्पद्रम' पहले नागरी-प्रचारिएी-समा, भ्रागरा से संवत् १६८३ में निकला। पीछे से इसके दो भाग हो गये—(१) भ्रलङ्कार-मञ्जरी भीर (२) रस-मञ्जरी। 'रस-मञ्जरी' वास्तव में 'काव्यप्रकाश' के ग्राधार पर लिखा गया है। 'रस-मञ्जरी' नाम होते हुए भी, उसमें 'काव्यप्रकाश' के प्रनुकरण में प्रसंलक्ष्य-क्रमन्याङ्गचध्वनि के प्रन्तर्गत रक्खा गया है। इन पंक्तियों के लेखक का 'नवरस' भी प्रायः उसी समय ( संवत् १६८६ ) का लिखा हुमा है । , उसका छोटा संस्करण तो और पहले का ( ग्रर्थात् संवत् १६७७ का ) था । बड़े ग्रीर वर्तमान संस्करण का उल्लेख 'रस-मञ्जरी' में प्रालीचनात्मक रूप से हुम्रा है। बास्त्रीय ज्ञान का जहां तक सम्बन्ध है वहाँ तक 'रस-मञ्जरी' परम उत्कृष्ट ग्रन्थ है। उसका विवेचन भी शास्त्रीय ढंग का है और उदाहरएा भी शास्त्रीय हैं जो श्रधिक सरस नहीं कहे जा सकते हैं। 'रस-मञ्जरी' में जो 'नवरस' की भूले दिखाई गई हैं लेखक को उनको खेदपूर्ण चेतना स्वयं भी उसके ( 'रस-मञ्जरी' के ) छपने से पूर्व ही हो चुकी थी किन्तु वह विवस था। नवरस के दूसरे संस्करण होने की अभी तक नौबत नहीं आई । मालूम नहीं उन्होंने उसके पहले संस्करण में कितनी प्रतियां छाप डालीं जो खूब बिकी होने पर भी अभी तक निश्तोष नहीं हुई । उसको कुछ भूलें मेरे अज्ञानवश हुई श्रीर अधिकांश भूलें पाण्डुलिपि की अन्यवस्था, प्रकाशक-लेखक के असहयोग और भेरे प्रूफ न देखने के कारण हुईं। ग्रस्तु, उन्हीं भूलों के संशोधन के उद्देश्य से भेरे मन में म्रकेले रस पर ही नहीं पूरे काव्य-सिद्धान्त पर एक छोटी-सी पुस्तक लिखने का विचार ग्रामा। वह विचार बहुत दिनों तक ग्रालिसयों के मनसूबों की भौति

निर्जीव रहा किन्तु श्रीचिरंजीलाल 'एकाकी' के उत्साह ने उसे सजीव बना दिया

श्रीर 'सिद्धान्त श्रीर ग्रध्ययन' का पहला संस्करण प्रकाश में श्राया।

'नवरस' में भूलें अवश्य हैं लेकिन उसमें गुएा भी हैं। वह सबसे पहली पुस्तक हैं जिसमें शास्त्र की पीटी हुई लकीर से हटकर नये दृष्टिकोएा से रस के सिद्धान्तों पर विचार किया गया है, वह पहली पुस्तक है जिसमें 'काव्यप्रकाश' और 'साहित्यदर्पण' के उदाहरएों को छोड़ हिन्दी के प्राचीन और नवीन कवियों के उदाहरएों को मान दिया गया है ( उममें कुछ उदाहरए। अनुपयुक्त भी हैं ) और उसमें ही पहली बार रस के मनोवैज्ञानिक पक्ष को प्रकाश में लाने का प्रयत्न किया गया तथा स्थायीभावों का मौलिक सहजवृत्तियों (Primary Instincts) से सम्बन्ध जोड़ा गया है। शास्त्र से स्वतन्त्र होकर लिखने का यह अर्थ नहीं कि शास्त्र की बातों का मन चाहे जैसा उत्लेख किया जाय। यदि कहीं मुभसे अज्ञानवश ऐसा हुआ हो तो उसके लिए मैं क्षमाप्रार्थी हूँ और सुधार करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी सफाई देने में प्रसङ्ग से हट गया किन्तु यह वर्तमान पुस्तक के जन्म का इतिहास बतलाने के लिए आवश्यक है। पाठक इसे क्षमा करेंगे।

प्रपत्ते उल्लेख के पूर्व मुक्ते आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के 'रसज्ञ-रञ्जन' का उल्लेख पहले कर देना चाहिए था। उसका पहला प्रकाशन सन् १६२० में हुआ था। उसमें कविता की परिभाषा के साथ ( जो अँग्रेजी भाषा के कि मिलता की परिभाषा से प्रभावित है ) कि वि-शिक्षा की बहुत-सी बातें दी गई हैं। उस पुस्तक पर राजशेखर, क्षेमेन्द्र और मौलानाहाली का सिम्मिलित प्रभाव है, फिर भी द्विवेदीजी के विचारों में स्वतन्त्रता छौर मौलि-कता है। उनके काव्य-सम्बन्धी विचारों में नीचे की बातें बड़ी स्पष्टता से हमारे सामने आती हैं:—

- (१) कविता में जाधारण जोगों की श्रवस्था, विचार श्रौर मनी-विकारों का वर्णन हो।
  - (२) उसमें धीरज, साहस, प्रेम श्रौर दया श्रादि गुणों के उदाहरण रहें।
  - (३) कलपना सूचम श्रीर उपमादिक श्रलङ्कार गूढ़ न हों।
  - (४) भाषा सहज, स्वाभाविक श्रीर मनोहर हो।
  - (४) छन्द सीधा, सुदावना और वर्णन के अनुकूल हो।

—रसज्ञ-रञ्जन ( पुण्ठ १६ )

द्विवेदीजी कविता में मिल्टन के वतलाये हुए गुण चाहते थे—'कविता सादी हो, जोश से भरी हो थीर ध्यसिवयत से गिरी न हो' (रसंज-रङ्जन, पृष्ठ ४७) । इससे प्रकट होता है कि आचार्य दिवेदीजी का दृष्टिकोण व्यावहा-रिक और उपदेशात्मक था वे कविता को जनता की वस्तु बनाना चाहते पें फिर भी वे रस और चमत्कार के पक्षपाती थे :—

'शिवित किन की उक्तियों में चमत्कार का होना परमावश्यक है। यदि किनता में चमत्कार नहीं—कोई विलक्षणता नहीं—तो उससे आनन्द की शिवित नहीं हो सकती।'

-रसज्ञ-रञ्जन (पृष्ठ २६)

ग्रालोचना-शास्त्र पर सबसे पहला कमबद्ध ग्रन्थ डाक्टर क्यामसुन्दर-दासजी (संवत् १६३२-२००२) का 'साहित्यालोचन' है ( उसका पहला संस्करण संवत् १६७६ में हुआ था)। यद्यपि उसमें

श्राचार्य मौलिक श्रंश बहुत कम है तथापि वह एक प्रकार से रयामसुन्दरदासजी सर्वाङ्गपूर्ण है। इसमें भारतीय तथा विदेशी काव्य-शास्त्र-सम्बन्धी विचारों का संग्रह है। उन विचारों में न तो

सामञ्जास्य-स्थापत करते का प्रयत्न है और न उनका मृत्याञ्चत हुआ है। पाइचाल्य पद्धति के अनुसार काव्य का कलाग्रोंके अन्तर्गत ही विवेचन हुआ है (इस प्रकार के विवेचन के श्रोवित्य या धनीचित्य पर विचार नहीं किया गमा है )। बाबूजी ने यद्यपि हेगिल का नाम नहीं दिया है तथापि उनका वर्गी करण हेगिल का ही वर्गी करण है। इलाहाबाद के 'विद्यार्थी' के प्रारम्भिक प्रक्तों में इन पंक्तियों के लेखक ने एक लेख 'हेपिल के कला विभाजन' पर छपाया था। यह 'साहित्यालोचन' से पहले निकला था। बाबूजी ने कविसा की परिभाषाओं में याचार्य मम्मट की परिभाषा को महता दी है किन्तु रस का विवेचन स्वतन्त्र रूप से किया है ( ग्रसंलक्ष्यक्रमच्य क्रु घध्वनि के भ्रन्तर्गत नहीं )। बास्तव में बाबूजों ने ध्वित को कोई महत्ता नहीं दी। व्यञ्जना का वर्णन भी परिशिष्टहप से नागरी-प्रचारिणी पत्रिका से उद्भव किया गया है, वह पुस्तक का अङ्ग नहीं है और नवीनतन् संस्करण में वह भी निकाल दिया गया है। बाबूजो ने यग्राप भारतीय सनीक्षा-शास्त्र की यम-तत्र श्रेष्ठता दिखाने का प्रयत्न किया है तथापि उन गर व्यापक प्रभाव भ्रेष्रेजी समीक्षा-शास्त्र का ही है। उन्होंने काव्य का बाह्य, निषयक श्रीर भावात्मक के रूप में जो विभा-जन किया है वह भी पाश्वात्य प्रणालों से ही प्रभावित है। जिस समय बा (जी ने लिखा था उस समय भारतीय समीक्षा-शास्त्र का इतना श्रध्यमन नहीं हुआ। था जितना कि अब हो रहा है। पहले वर्गी करए। की अपेक्षा बाद के परिव-द्धित संस्करणों में वहुत-मुख भारतीयता का पुर श्रागया है किन्सू मूल दांचा वैसा ही रहा। फिर भी बायूजी हम सब लोगों के पथ-प्रदर्शक रहे। उनका प्रयत्न भगीरथ प्रयत्न होने के कारण सर्वथा स्तुत्य है।

श्राचार्य महावीरप्रसाद श्रीर बाबू श्यामसुन्दरदासजी के श्रतिरिक्त हिन्दी
में साहित्य-शास्त्र उपस्थित करने के बहुत-से प्रयत्न हुए। कुछ प्राचीन परिपाटी के श्रनुसार पद्म में ( जैसे श्रीजगन्नाधप्रसाद भानु
श्राचार्य श्रुक्लजी का 'काव्य-प्रभाकर' श्रीर 'रस-कलश' जिसकी गद्म में
लिखी हुई भूमिका पद्म से श्रीधक मार्मिक है ) श्रीर
कुछ गद्म में भी प्रयत्न हुए ( जैसे डाक्टर सूर्यकान्त शास्त्री की 'साहित्यमीमांसा' ग्रादि )। अलङ्कारों पर भी इस युग में कुछ श्रव्छे ग्रन्थ निकले हैं,
उनमें प्रमुख हैं—लाला गगवानदीन की 'श्रवङ्कार-मञ्जूषा' लाला श्रीश्रज् नदास
केडिया का 'भारती भूषरा', सेठ कन्हैंयालाल पोहार की 'श्रवङ्कार-मञ्जरी'
श्रीर रसालजी का 'श्रवङ्कार पीयूष' श्रादि । रसों पर पण्डित हरिशङ्कर शर्मा
का 'रस-रत्नाकर' बडा सरल श्रीर सुबोध है। उसमें जो संस्कृत के उदाहरणों

का अनुवाद हुआ है वह बहुत ही स्त्दर है।

इन सब प्रयत्नों के होते हुए भी जितनी ख्याति ग्राचार्य शुक्लजी को मिली उतनी और किसी को नहीं। वे ख्याति के योग्य भी थे क्योंकि उनका एक निध्चित दृष्टिकोण था और उसी दृष्टिकोएा से उन्होंने सारे काव्य-क्षेत्र की जाँच पड़ताल की। उनमें सबसे बड़ा गण सङ्गति श्रीर विचारों की दृढ़ता का था जो कहीं-कहीं ऊब दिलानेवाली पुनरुवित के दोष का तटस्पर्शी बन जाता है। शुक्लजी की प्रतिभा विषय-प्रधान थी इसी कारण वे भावपक्ष की अपेक्षा विभावपक्ष को अधिक महत्ता देते हैं और रहस्यवाद को उसके विभावपक्ष की ग्रस्पष्टता के कारण निन्छ ठहराते हैं। जो चीज लौकिक ग्रनुभव के बाहर है (वे लौकिक को बिल्कुल सीमित ग्रर्थ में नहीं लेते हैं। हृदय की मुक्तावस्था में अलौकिकता आजाती है किन्तु आधार पृथ्वी का ही रहता है) वह कविता का विषय नहीं बन सकती। इसी विषय-प्रधानता के ही कारए। वे प्रकृति के ग्रालम्बनरूप से चित्रण के पक्ष में हैं ग्रीर इसी के कारण उन्होंने म्रालोचना में सामाजिक मृल्यों भ्रौर लोकपक्ष को महत्त्व दिया । उनकी कविता की व्याख्या में भी शेष सुब्टि पर विशेष बल है। वे श्रभिव्यञ्जना की शैली की श्रपेक्षा काव्य की वस्तु पर प्रधिक बल देते हैं। इसी नाते उन्होंने गोस्वामी तुलसीदासजी को किवयों में बीर्ष स्थान दिया है। हिन्दी में व्याख्यात्मक धालोचना का सूत्रपात शुक्लजी जी ने ही किया और वे इस प्रकार के आलो-चकों में अग्रगण्य हैं। शुक्लजी (संवत् १६४१-१६४८) ने यद्यपि 'साहित्या-

लोचन'-का-सा कोई कमबद्ध साहित्य-शास्त्र नहीं लिखा तथापि उनके रुफुट विचार भी बड़े महत्त्व के हैं, वे 'चिन्तामणि' के दोनों भागों ग्रीर रस-मीमांसा में ग्राई हुई स्फुट टिप्पणियों में संग्रहीत हैं।

डाक्टर सूर्यंकान्त शास्त्री की 'साहित्य-मीमासा' छोटा-सा प्रन्य है। उसमें पाश्चात्य का प्रभाव 'साहित्यालोचन' से भी कुछ प्रधिक है। उसमें उदाहरण प्रधिकांश में विदेशी साहित्य के ग्राये हैं। साहित्य-शास्त्र के विशेष प्रकरणों को लेकर जो प्रयत्न हुए हैं उनमें सुधांशुजी का 'काव्य में ग्रभिव्यञ्जनावाद' ग्रीर श्री पुरुषोत्तमजी का 'ग्रादर्श ग्रौर यथार्थ' विशेष महत्व का है। डाक्टर किरणकुमारी गुष्ता ने भी 'हिन्दी काव्य में प्रकृति-चित्रण' पर एक सुन्दर पुस्तक लिखी है। नाटकों ग्रीर कहानियों तथा नाटकों के टेकनीक पर भी कई पुस्तकें निकली है। इनके लेखकों में श्रीविनोदशङ्करदास, सेठ गोविन्ददास, श्रीब्रजरत्नदास, डाक्टर सत्येन्द्र प्रभृति के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

हमारे किवयों ने भी आलोचनात्मक साहित्य की श्रीवृद्धि की है। किविवर प्रसाद के 'काव्य और कला तथा अन्य निवन्ध' और 'महादेवीजी का विवेचनात्मक गद्य (गङ्गाप्रसाद पाण्डेय द्वारा सम्पादित) इसके अच्छे उदाहरण हैं। पन्तजी की 'पल्लव' तथा 'आधुनिक किव' की भूमिका, निरालाजी की 'प्रबन्ध-प्रतिमा', दिनकर की 'रेणुका' और 'रसवन्ती' की भूमिकाएँ आदि भी इस दृष्टि से पठनीय हैं।

हाल में श्रीर भी कई प्रयत्न हुए हैं, उन सबका नामोल्लेख भी करना कठिन है। उनमें से कुछ ये हैं—'साहित्य' (शिवनारायण शर्मा), 'साहित्या-लोचन के सिद्धान्त' (शिवनन्दनप्रसाद) श्रादि। इन सबमें श्रीरामदिहन मिश्र का 'काव्यालोक' विशेष महत्त्व का है।

यह मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूँ कि मेरे 'नवरस' में अन्य काव्याङ्गों का वर्णन केवल प्रसङ्गवश ही हुआ है। यह पुस्तक ग्रीर इसका दूसरा भाग (काव्य के रूप) इस दृष्टि से लिखे गये हैं कि विद्यार्थियों

प्रस्तुत संस्करण को काव्याङ्गी रस, रीति, लक्षणा, व्यञ्जना, ध्रलङ्कारी ग्रादि का सामान्य परिचय हो जाय ग्रीर उनका काव्य में

शाद का सामान्य परिचय हा जाय श्रार उनका काव्य म स्थान समक्त में आजाय । उसीके साथ वे वर्तमान साहित्यिक समस्याओं और नादों से भी अवगत हो जायाँ । इनमें पूर्व और पिक्चिम के मतों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है किन्तु इनमें विशात सिद्धान्तों का (कम-से-फम पहले भाग का) मूल स्रोत भारतीय साहित्य-शास्त्र है । समालोचना के प्रकार श्रीर सिद्धान्त अवश्य निदेशी परम्परा से प्रभानित हैं । पद्दले भाग में काक्य के सिद्धान्त हैं और उन सिद्धान्तों को भारतीय साहित्य के अध्ययन से उदाहरण देकर पुष्ट किया गया है। दूसरे भाग में काव्य के विभन्न रूपों का वर्णन है। इसमें उनके सैद्धान्तिक विवेचन के साथ उनका हिन्दी भाषा में विकास भी दिखाया गया है। ये दोनों भाग मिलकर साहित्यालोचन का पूरा क्षेत्र व्याप्त कर लेते हैं।

पाठकों की गुणग्राहकता के कार्या इस ग्रन्थ का तीसरा संस्करण हो रहा है। इस ग्रन्थ में श्रावक्यक परिवर्द्धन श्रीर संशोधन के साथ एक बात का विशेष रूप से ध्यान दिया गया है कि जितने उद्धरण दिये गये हैं उनका यथा-सम्भव पूरा श्रता-पता भी दे दिया गया है जिससे कि पाठकगणा उद्धरणों श्रीर श्रवतित प्रसङ्कों के सम्बन्ध म निजी जानकारी प्राप्त करें श्रीर उस सम्बन्ध में श्रप्ते श्रध्ययन को श्रग्रसर कर सर्कें। इस सम्बन्ध में गेरे शिष्य श्रीर स्वजन श्रीचिरंजीलाल 'एकाकी' ने जितना परिश्रम किया है वह कथन से बाहर हैं। इस ग्रन्थ के सुन्दर सम्पादन का पूर्ण श्रेय 'एकाकी' जी को हैं। यदि मुभे कुछ श्रेय है तो इतना ही कि जहाँ जो बात पूर्वे अप उसके बताने में श्रिषक श्रनाकानी नहीं की। 'एकाकी' जी को में धन्यवाद नहीं देता क्योंकि उनकी श्रद्धा का मूल्य धन्यवाद देकर घटाना होगा। जिन महानुभावों के ग्रन्थों से इस पुस्तक में सहायता ली गई है उनके प्रति में हृदय से श्राभारी हूँ। ऐसी पुस्तकों की सूची मैंने श्रन्त में दे दी है। पाठकगण विशेष श्रध्ययन के लिए उनसे लाभ उटा सकते हैं।

गोमती-निवास, दिल्ली दरवाजा, श्रागरा। चैत्र शुक्का १, २००८

गुलाबराय

ì

Y

ij

## विषयानुक्रम

१. काच्य की आत्मा (१-१६)

शरीर श्रीर धारमा १, विभिन्न सम्बद्धाय २, समन्वय १३।

२. कीव्य की परिभाषा (१७-२६) भावपत्त श्रीर कलापत्त १७, काव्य के तस्त्र १८, द्विवेदी श्रीर शुक्क २२. चमःकारवाद २३, समन्वय २४।

३. काव्य और कला (२७-३७) दिख्योग-भेद २७, कला और प्रकृति ३१, कला की परिभाषा ३१, उपयोगी श्रीर वालितकलाएं ३४, कलाओं का वर्गीकरण ३४।

४. साहित्य की मूल प्रेरणाएँ (४०-५६) साहित्य श्रीर जीवन ४०, जीवन को प्रेरणाएँ ४१, भारतीय दृष्टिकीण ४६, काव्य के प्रयोजन ४४, विशेष ४६।

प. काव्य के हेतु (५७-६४)

काड्योज्ञ के हेतु ४०, प्रतिभाका महत्त्व श्रीर रूप ४८ व्युत्पत्ति श्रीर श्रभ्यास ६०, काड्य के रूप पर प्रकाश ६०, मीलिकता का प्रश्न ६०, साहित्यिक चोरी ६१, प्रतिभा श्रीर रुचि ६२।

६. कविता और स्वम (६५-७४)

श्रात्मप्रसङ्ग ६४, स्वप्न के तस्त्र ६४, कल्पना ६७, प्रतिभा ६८, मुलना ६६, कुछ कवियों के स्वप्न ७१।

७. सत्यं शिवं सुन्दरम् (७५-८५) प्राचीन ब्रादर्श ७४, विज्ञान, धर्म श्रीर काव्य ७६, समन्यय ७६, शिव का श्रादर्श ८०, सीन्दर्थ का मान ८१।

मान्य के वर्ष प (८६-१३७)

भावपद्य श्रीर कलापद्य मह, रस मह, रस-सामग्री म७, विभाव मम, चरित्र-वित्रण ६०, शक्कतिक दृश्य ६२, भाव श्रीर विचार ६म, श्रक्कार २००, हास्य १०म, करुण ११०, रीव १११, बीर ११२, भयानक ११३, वीभरस ११४, श्रद्भुत ११६, शान्त

66

# सिद्धान्त ग्रोर ग्रध्ययन

#### १: काव्य की आत्मा

शब्द और अर्थ को काव्य का शरीर कहा गया है, ये दोनों ही अभिनन्ते हैं। अर्थ के बिना शब्द का कुछ मूल्य नहीं—वह डमरू के डिम-डिम से भी कम मूल्य रखता है (डमरू के डिम-डिम से महिष् शरीर और पाणिनि द्वारा प्रतिपादित माहेश्वर सूत्रों का जन्म हुआ आत्मा था)—और शब्द के बिना अर्थ का मानव-मस्तिष्क में भी किटनाई से निर्वाह होता है, इसीलिए तो शब्द और अर्थ की एकता को पार्वती-परमेश्वर की एकता का उपमान बताकर किन्कुल-गुरु कालिदास ने अपने अमर काव्य 'रघुवंश' के प्रथम श्लोक द्वारा इस अटूट सम्बन्ध को महत्ता प्रदान की थी। शब्द के साथ अर्थ का लगाव है और अर्थ के साथ शब्द का। एक के बिना दूसरे की पूर्णता नहीं, इसीलिए दोनों मिलकर ही काव्य का शरीरत्व सम्पादित करते हैं।

यद्यपि बिना शरीर के आत्मा का अस्तित्व प्रमास्तित करना दर्शनशास्त्रियों की बुद्धि-परीक्षा का विषय बन जाता है तथापि आत्मा के बिना श्रृङ्गार की आलम्बनस्वरूपा लिलत लावण्यमयी अङ्गनाओं के कोमल-कान्त-कमनीय कलेवर भी हैय, त्याज्य और वीभत्स के स्थायी भाव घृराा के विषय बन जाते हैं। अतः हमारे यहाँ के आचार्यों ने काव्य की आत्मा को विशेष रूप से अपनी मनीषा और समीक्षा का विषय बनाया है।

९ 'वागर्थाविव सम्प्रक्ती वागर्थप्रतिपत्तये । जगतः पितरौ वन्दे पार्वतीपरसेश्वरौ ॥'

<sup>—</sup>रघुवंश (१।१)

इसी भाव को गोस्वामी तुजसीदासजी ने इस प्रकार व्यक्त किया है :-'गिरा धरथ जल-बीचि सम, कहियत भिन्न न भिन्न ।
बन्दुउँ सीता-राम-पद, जिन्दुहिं परम प्रिय जिन्त ॥'
---रामचरितमानस (बाजकायड)

इस ब्रात्मा-सम्बन्धी प्रश्न के उत्तर पर काव्य का स्वरूप श्रीर उसकी परिभाषा निर्भर है और काव्य की ग्रालोचना भी इससे बहुत श्रंबों में प्रभावित होती है क्योंकि ग्रालोचना के मान भी काव्य के श्रादशं विभिन्न सम्प्रदाय पर ही निर्भर रहते हैं। इस सम्बन्ध में प्रायः पाँच सम्प्रदायों का उल्लेख होता है। काव्य के विभिन्न ग्राङ्गों में से किसी एक पर बल देने श्रीर महत्त्व प्रदान करने के श्राधार पर ही ये सम्प्रदाय ग्रस्तित्व में ग्राये हैं किन्तु इसका यह ग्रभिप्राय नहीं कि कोई भी सम्प्रदाय काव्य के इतर ग्रङ्गों की नितान्त उपेक्षा करता है। इन सम्प्रदायों ग्रीर इनके प्रवर्त्तक तथा पोषक श्राचार्यों के नाम इराप्नकार हैं:—

सम्प्रदाय

ग्राचार्य

१. अलङ्कार-सम्प्रदाय

दण्डी, भागह, उद्भट श्रादि ।

२. वक्रोवित-सम्प्रदाय

कुन्तल वा कुन्तक।

३. रीति-सम्प्रदाय

वामन ।

४. ध्वनि-सम्प्रदाय

ष्वनिकार श्रीर श्रानन्ववर्धन ।

५. रस-सम्प्रदाय

भरत गुनि, विश्वनाथ।

श्रव इन सम्प्रदायों का पृथक्-पृथक् वर्णान किया जायगा। यह विधेचन रस को ही काव्य की श्रात्मा मानकर चलेगा ग्रीर इसके ही श्रालीय में इनका मूल्याङ्कृत किया जायगा।

1. श्रलङ्कार-सम्प्रदाय:—श्रलङ्कार शोभा को ग्रलं प्रयात् पूर्णं वा पर्याप्त करने के कारण ग्रलङ्कार कहलाते हैं। श्रलङ्करण की प्रवृत्ति मनुष्य में स्वाभाविक है। इसके द्वारा उसके श्रात्मभाव श्रीर गीरव की वृद्धि होती है। यद्यपि श्रलङ्कार बाहरी साधन होते हैं तथापि उनके पीछे श्रलंगुतिकार की श्रात्मा का उत्साह और श्रोज छिपा रहता है। बाहरी होने के कारण श्रलङ्कारों पर ही पहले दृष्टि जाती है, इसीलिए श्रलङ्कार-शास्त्र के इतिहास के प्रारम्भिक काल में श्रलङ्कारों का कुछ श्रधिक महत्त्व रहा है। इस शास्त्र का श्रलङ्कार-शास्त्र के नाम से श्रमिहित होना ही श्रलङ्कारों की महत्ता का खोतक है। कुछ श्राचार्यों ने इनको काव्य के लिए श्रनिवार्य माना है। वण्डी (छटी शताब्दी) ने श्रलङ्कारों को शोभा का कारण बताया है:—

'काव्यशोभाकरान्धर्मानलक्कारान्प्रचचते ।'

-काच्यावमी (२।१)

चन्द्रालोककार जयदेवपीयूषवर्ष (१३ वीं शताब्दी) ने तो यहाँ तक कह डाला कि यदि कोई काव्य को अलङ्कार-रहित मानता है तो प्रपने को पण्डित मानने वाला वह व्यक्ति अग्नि को उष्णताहीन क्यों नहीं कहता:—
'श्रजीकरोति यः काव्यं शब्दार्थावनलंकृती।

श्रसी न मन्यते कस्मादनुष्णमनलंकृती।।'

—चन्द्रालोक (११८)

यहाँ पर 'अनलंकृतो' में सभाङ्ग यमक का चमत्कार है पहली पंक्ति में 'अनलंकृतो' का अर्थ है अलङ्कार-रहित और दूसरी पंक्ति में 'अनलं' और 'कृतो' अलग-अलग हैं। 'अनलं' का अर्थ अग्नि है और 'कृती' का अर्थ है कार्यशील विद्वान्। इसमें मम्मटाचार्य (१२ वीं शताब्दी) की दी हुई काट्य की परिभाषा में आये हुए 'अनलंकृती पुनः क्वापि' वाक्यांश पर करारा ब्यङ्गच है। भामह (छटी अथवा ७ वीं शताब्दी) ने कहा है:—

'न कान्तमपि निभू पं विभाति वनितासुखम्'

—काब्यालङ्कार (१।१३)

ग्रर्थात् सुन्दर होते हुए भी भाभूषणों के बिना बनिता का मुख शोभा नहीं देता। इसी स्वर में स्वर मिलाते हुए हमारे केशवदासजी (१७ वीं शताब्दी) ने भी कहा है:—

> 'जदिप सुजाति सुलच्या, सुवरन सरस सुवृत्त । भूषण विन न विशाजई, कविता बनिता मित्त ॥'

> > -कविष्रिया (कवितान्त्र्यलङ्कार-वर्णन १)

इसमें 'कविता', 'बिनता' श्रौर 'मित्र' के लिए ऐसे विशेषण दिये गये हैं जो क्लेष द्वारा दोनों के सम्बन्ध में लागू हो सकते हैं। 'सुवरन' का अर्थ 'किवता' के पक्ष में सुन्दर श्रक्षर वाला श्रौर 'बिनता' तथा 'मित्र' के पक्ष में ग्रच्छे वर्ण (रङ्ग) वाले श्रौर इसी प्रकार 'सुवृत्त' का 'किवता' के पक्ष में ग्रच्छे छंद वाली श्रौर 'बिनता' तथा 'मित्र' के पक्ष में श्रच्छे चरित्र वाले होगा।

ऐसे ग्राचार्यों ने, विशेषकर केशव ने ग्रलङ्कार शब्द का ग्रर्थं बहुत विस्तृत कर दिया है। केशव ने ग्रलङ्कारों में वर्ण्य विषय भी शामिल कर लिये हैं। ग्राचार्य वामन (६ वीं शताब्दी) ने 'गुर्गों को शोभा के काररा' माना है ग्रीर 'ग्रलङ्कारों को शोभा को ग्रातिशयता देने वाला या बढ़ाने वाला' कहा है। यह बात नीचे के ग्रवतरगों से स्पष्ट हो जायगी:—

'काव्यशोभायाः कत्तीरो धर्मागुणाः।' 'तदतिशयहेतवस्त्वलङ्काराः।'

—काव्यालङ्कार (३।१।१,२)

साहित्यदर्पए। कार ग्राचार्य विश्वनाथ (१४ वी शताब्दी) ने भी 'ग्रल द्भारों

को शब्द और अर्थ के अस्थिर धर्म कहा है और उनको 'कवन आदि की भाँति शोभा को बढ़ाने वाले तथा रस के उपकारक' माना है:--

'शब्दार्थयोरस्थिरा ये धर्माः शोभातिशायिनः। रसादीनुपकुर्वन्तोऽलङ्कारास्तेऽङ्गदादिवत् ॥'

—साहित्यदर्पण (१०।१)

जब गांठ की शोभा होती है तभी अलङ्कार उसे बढ़ा सकते हैं अथवा यों कहिए कि शोभावान् वस्तुग्रों के साथ ही ग्रलङ्कार सार्थक होते हैं। वण्डी ने इनको 'शोभा का कत्ती' माना है।

जब तक अलङ्कार भीतरी उत्साह के द्योतक होते हैं तब तक तो वे शोभा के उत्पन्न करने वाले या बढ़ाने वाले कहे जा सकते हैं किन्तु जब वे रूढ़ि या परम्परा-मात्र रह जाते हैं तभी वे भाररूप दिखाई देने लगते हैं । अलङ्कारों का महत्त्व अवस्य है किन्तु वे मूल पदार्थ का स्थान नहीं ले सकते हैं । 'अग्नि-पुरागा' में रस को काव्य का जीवन लिखा है:—

'वाग्वैदग्ध्यप्रधानेऽपि रसएवात्रजीवितम्'

--- श्रानिपुराग (३३७।३३)

किन्तु उसी प्रनथ में प्रथालङ्कार-प्रसङ्ग में यह भी कहा है कि :----

--श्राग्निपुरागा (३४४।२)

इस बात को स्वीकार करते हुए भी हमको यह कहना पड़ेगा कि निर्जीय रो विधवा होकर भी जीवित रहना श्रेयस्कर है (प्राचीन ग्रादशों के ग्रनुकूल ऐसा नहीं है)। स्वाभाविक शोभा के होते हुए रूपवान् के लिए कोई भी यस्तु ग्रलङ्कार बन जाती है:—

> 'सरसिज लगत सुहावनो जदिष लियो ढिप पंक। कारी रेख कलंक हूं लसित कलाधर श्रंक।। पहरे बरुकल बसन यह लागित नीकी वाल। कहा न भूषन होइ जो रूप लिख्यो बिधि भाल॥'

> > —शकुन्तला नाटक (११२०)

१ राजा जचमणसिंहकृत शकुन्तला नाटक से उद्धत से पंक्तियाँ 'स्विन-ज्ञानशाकुन्तल' के निम्नोहिलाखित श्लोक का पद्यानुवाद हैं:— 'सरसिजमनुविद्ध' शैवलेमापि रम्धं

मलिनमपि हिमांशोर्लंचम लच्मी तनीति।

किमिव हि मधुराणां मरहनं नाकृतीनाम्।।'

— भभिक्तानगाकुन्तल (१।१६)

इसीलिए तो बिहारी ने अलङ्कारों का तिरस्कार करते हुए उन्हें 'दर्पंण-के-से मोचें' कहा है फिर भी अलङ्कार नितान्त बाहरी नहीं हैं, जो जब चाहे पहन लिये जायँ या उतारकर रख दिये जायँ। वे किन या लेखक के हृदय के उत्साह से साथ बँधे हुए हैं। हमारी भाषा की बहुत-कुछ सम्पन्नता अलङ्कारों पर ही निर्भर है। वे महात्मा कर्एा के किन ग्रीर कुण्डलों की भांति सहज होकर ही शिक्त के द्योतक बनते हैं।

श्रलङ्कार श्रीर श्रलङ्कार्य: अब प्रश्न यह होता है कि क्या अलङ्कार श्रीर ग्रलङ्कार्य में भेद नहीं है। इटली के ग्रिभव्यञ्जनावादी समालोचक कोचे (Croce) अलङ्कार्य ग्रौर अलङ्कार का भेद स्वीकार नहीं करते हैं। वे अलङ्कारों को ऊपर से आरोपित नहीं मानते। 'यह चादर सफेद है' यह एक वाक्य है। जब हम यह कहते हैं कि 'वह चादर दुग्ध-फेन-सम श्वेत है' तब हम पहले वाक्य पर कोई नया आरोप नहीं करते वरन् एक नया वाक्य ही रचते हैं। नया वाक्य एक नये प्रकार की ग्रिभव्यक्ति का द्योतक होता है। , हमारे यहाँ याचार्यों ने अलङ्कार ग्रीर अलङ्कार्य का भेद माना है किन्तु यह भेद ऐसा ही है जैसे कि ग्रङ्गी ग्रीर ग्रङ्ग का होता है। तरङ्गें समुद्र की होती हैं, समुद्र तरङ्ग का नहीं होता। कुन्तल ने स्वभावीवित को प्रलङ्कार नहीं माना है क्योंकि वह अलङ्कार्य है। अलङ्कार्य ग्रीर अलङ्कार का भेद मानते हुए भी हमें उसको बिल्कुल ऊपरी न मानना चाहिए। वस्तु के भीतर की चीज भी उसका अलङ्कार हो सकती है, जैसे फूल वृक्ष के अलङ्कार कहे जा सकते हैं। किवता का सौन्दर्य प्रलङ्कार ग्रीर प्रलङ्कार्य की पूर्णता में है। पयसा कमलं कमलेन पयः पयसा कमलेन विभाति सरः'-का-सा अलङ्कार-अलङ्कारे भीर पूरे वाक्य का सम्बन्ध है, इसीलिए कुन्तल ने पहले तो अलङ्कार भीर ग्रलङ्कार्यं का ग्रन्तर ग्रावश्यक माना है। यदि शरीर को ही ग्रलङ्कार कहा जाय तो वह किसी दूसरी वस्तु का ग्रलङ्करण कैसे करेगा क्योंकि वह तो मलङ्कार्य है। क्या कोई स्वयं ग्रपने कन्धे पर चढ़ सकता है:—

> 'शरीरं चेदलङ्कारः किमलङ्क् रुतेऽपरम्। श्रारमेव नात्मनः स्कन्धं क्वचिद्ण्यधिरोहति॥'

—वक्रोक्तिजीवित (१।१४)

दोनों का भेद सुविधा के लिए व्यावहारिक रूप से मानना पड़ेगा किन्तु

१ कोचे ने श्रलक्कारों को श्रभिव्यक्ति का श्रक्त श्रीर पूर्ण से पृथक् न किये जाने योग्य कहा तो है किन्तु वे फूल की भाँति श्रलग दिखाई दे सकते हैं।

वास्तव में अलङ्कार-सहित पूर्ण रचना को ही काव्य कहेंगे। कुन्तल (१० वी शताब्दी) के अनुकूल काव्य के भीतर ही अलङ्कारों को पृथक् किया जायगा:—

'अलंक्वतिरलङ्कार्यमपोद्धस्य विवेच्यतं । तदुपायतया तस्यं सालङ्कारस्य काव्यता ॥'

—चक्रोक्तिजीवित (११७)

ग्रलङ्कार कृतिम या ग्रारोपित हो सकते हैं ग्रीर होते भी हैं जिन्सु महत्त्व किव के हृद्गत उत्साह से प्रेरित सहज ग्रलङ्कारों का ही है। ये ही रस के उत्कर्ष के हेतु बन सकते हैं।

ध्वनिकार ने ग्रलङ्कारों का रस से सम्बन्ध बतजाते हुए कहा है कि वे ही ग्रलङ्कार काव्य में स्थान पाने योग्य हैं जो रस-परिपाक में बिना प्रयास के सहायक हों। ध्वनिकार के मत से रिसक ग्रीर सहृदय प्रतिभावान् पुरुष के लिए ग्रलङ्कार ग्रपने श्राप दौड़े हुए ग्राते हैं ग्रीर प्रथम स्थान पाने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। उनके मत से ग्रलङ्कारों की सार्थकता इसी में है कि वे रस ग्रीर भाव का ग्राश्रय लेकर चलें:—

> 'रसभावादितात्पर्यभाश्रित्य विनिवेशनम् । श्रद्धंकृतीनां सर्वासामजङ्कारत्वसाधनम् ॥'

> > ---ध्यन्यालोक (२।६)

वैसे भी रस श्रीर श्रलङ्कार दोनों एक-दूसरे की पुष्टि करते शाये हैं। हमारे यहाँ श्रलङ्कारों में जो वर्ण्य विषय मिले हुए हैं वे रस से ही किसी-म-किसी रूप से सम्बन्ध रखते हैं। रसवत् श्रलङ्कार तो इस संज्ञा में श्रायमा ही। कभी-कभी सूक्ष्म और पिहित श्रादि श्रलङ्कार केवल किया-चातुर्य या वाक्-चातुर्य के बोतक न होकर रस के किसी श्रङ्ग से ही सम्बन्धित रहते हैं। सूक्ष्मालङ्कार प्राय: शुङ्गार का ही विषय बनता है। उसका प्रयोग प्राय: वचन-विदम्धा वा किया-विदम्धा नायिकाश्रों हारा ही होता है। वक्षोवित प्राय: हास्य-रस में सहायक होती है। श्रभिसारिका नायिकाश्रों की गतिविधि में मीलित श्रीर उन्मीलित श्रलङ्कारों के उदाहरए। मिल जाते हैं। नीचे के उदाहरए। में शुक्लाभिसारिका हारा मीलित श्रलङ्कार चरितार्थ हो रहा है:—

'जुवति जोन्द में मिलि गई, तैंक न होति लखाह। सोंधे कें डोरें जगी, अली चली सँग जाइ॥'

—बिहारी-रत्नाकर (बोधा ७)

श्रतिशयोनित, विभावना, प्रतीप, उत्प्रेक्षा श्रादि सभी श्रतक्क्षार कवि के हृदय में उपस्थित उपमेय को प्रधानता देने की भावना के द्योतक हैं। श्रनुप्रास

अपनी-अपनी वृत्तियों के अनुकूल रसों में सहायक होते हैं। अलङ्कार अर्थ-व्यक्ति में भी सहायक होकर रस का उत्कर्ष बढ़ाते हैं।

यलङ्कारवादी रस की नितान्त ग्रवहेलना नहीं करते। वे रसवत् ग्रौर प्रेयस् ग्रलङ्कारों द्वारा रस ग्रौर भाव के ग्रस्तित्व को स्वीकार करते हैं। रस को रस के लिए नहीं वरन् चमत्कार बढ़ाने में सहायक होने के कारण ग्रलङ्कार के रूप में ग्रहण करते हैं। सारांश यह है कि ग्रलङ्कार नितान्त बाहरी न होते हुए भी ग्रङ्की का स्थान नहीं ले सकते हैं। रसों को रसवत् ग्रलङ्कार के श्रन्तगंत करना ग्रपने मनोराज्य के मोदकों से भूख बुक्ताना-मात्र है। चमत्कार-मात्र स्वयं साध्य नहीं हो सकता है।

२. वक्रोकि-सम्प्रदाय:—इसके प्रधान ग्राचार्य कुन्तल हैं। वक्रोक्ति शब्द दो ग्रथों में व्यवहृत होता है, एक ग्रलङ्कार-विशेष के रूप में ग्रीर दूसरा उक्ति की वक्रता वा ग्रसाधारणता के रूप में। वक्रोक्ति ग्रलङ्कार वहाँ होता है जहाँ पर कि श्रोता क्लेप या काकु (कण्ट-ध्विन) के ग्राधार पर वक्ता के ग्रार्थ से कुछ भिन्न ग्रार्थ लगाकर उसका उत्तर देने का चमत्कार दिखाता है, जैसे:—

'थयि गौरवशालिनि! मानिनि! आज

सुधास्मिति क्यों बरसाती नहीं ? निज कामिनि को थ्रिय ! गी. अवशा

> श्रक्तिनी भी कभी किह जाती कहीं? ---पोदार श्रक्कश्वारमंजरी (पृष्ठ ६७ तथा ६८)

यहाँ पर महादेवजी ने तो सम्मान देने के लिए पार्वतीजी से 'गौरवशालिनि' कहा था किन्तु उन्होंने इस पद को भंग करके ( गौ: - अवशा - अलिनि ) इसका यह दूसरा ही अर्थ लगाया और महादेव जी को उलाहना दिया कि वे अपनी प्रिया को 'गौ, शक्तहीना और भौरी' कहकर अपमानित करते हैं। '

कुन्तल ने वक्नोवित को व्यापक अर्थ में लिया है। उस अर्थ में वह सब अलङ्कारों की माता बन जाती है, भामह ने कहा है—'कोऽलङ्कारोऽनया बिना' (काव्यालङ्कार, २।६४)। कुन्तल ने वक्नोवित को कवि-कौशल द्वारा प्रयुक्त विचिन्त्रता कहा है—'वक्नोक्तिरेव वैदग्ध्यमङ्गीभणितिरुच्यते' (वक्नोक्तिजीवित, १।११)—विचित्रता के लिए 'विच्छिति' शब्द का प्रयोग किया गया है। कि कुछ असाधारण बात कहता है, वह वायु को वायु न कहकर स्वर्ग का उच्छ्वास

<sup>1</sup> लेखक के नवरस में पाण्डु लिपि की श्रव्यवस्था के कारण वकीकि का वर्णन केवल श्रलङ्कार-रूप से ही छुपा है।

कहेगा। कमल को कमल कहकर उसको सन्तोष न होगा वरन् यह ऐसी कल्पना करेगा कि जल मानो सहस्र नेत्र होकर प्राकाश को शोभा को देख रहा है। कथा-प्रसङ्ग ग्रादि को कल्पना द्वारा बदलकर मनोरम बना लेने को भी वकता के ग्रन्तांत माना है; इसको उन्होंने प्रकरण-वक्षता कहा है। महाभारत की शकुन्तला की कथा को कालिदास ने बदल दिया है, यह प्रकरण-वक्षता का श्रच्छा उदाहरण है। ग्रलङ्कार वावय-वक्षता में ग्राते हैं। ध्वनि को भी पर्याय ग्रीर उपचार-वक्षता के भीतर लाया गया है। इस सम्बन्ध में रुथ्यक का कथन है—'उपचार वक्षतादिभः समस्तो ध्वनिप्रवचः स्वीकृत प्यं'। आचार्य शुक्लजी ने वाल्मीकीय रामायण से वक्षोवित का जो उदाहरण दिया है ('म संकुचितः पन्था येन बाली हतो गतः'' ग्रथित् वह रास्ता संकुचित नहीं है जिससे बालि गया है प्रयात सुग्रीव भी मृत्युपथ पर जा सकता है ), यह उवित का वैचित्र्य है। यह वक्षता ग्रवर्य है किन्तु इसे केवल-मात्र उदाहरण न समभना चाहिए। वक्ष्मा ग्रनेकों प्रकार की होती है। कुन्तल द्वारा दी हुई काव्य की परिभाषा इस प्रकार है:—

'शब्दार्थों सहितौ वक्रकविष्यापारमाजिनि । बन्धे च्यवस्थितौ काव्यं तद्विवाहहावकारिशि ॥'

—बक्रोक्तिजीवित (शाप्त)

इनके मत से कविता में शब्द श्रौर श्रर्थं बोनों का महत्त्व है। दोनों में किव का वक्रता-सम्बन्धी कौशल श्रपेक्षित है। शब्द श्रौर श्रर्थं दोनों को गुगिरंत श्रौर सुसम्बद्ध होना श्रावक्यक है। कुन्तल ने काव्य में तिहृद् श्रर्थात् सहुदयों को ग्राह्माद देने का गुगा भी स्वीकार किया है। इस परिभाषा में रस, रीति एवं गुगा ('बन्धे व्यवस्थितों') श्रौर श्रलङ्कार तीनों को स्थान मिल जाता है किन्तु कुन्तल के विवेचन में मुख्यता श्रलङ्कारों की है, फिर भी वश्रोनितयाद

'न स संकुचितः पन्था येन बाली हतो गतः। समये तिष्ठ सुमीय मा बालिपथमन्यगाः॥'

—वा० रामायस (फि० कारड, ३०।८१) श्रश्नीत हे सुग्रीव ! वह रास्ता संकुचित नहीं है जिससे बाकि गया है

(अर्थात तुम भी मृत्यु-पथ पर जा सकते हो)। अपने समय (वायदे) पर स्थिर रहो, बालि के अनुगामी मत बनो।

१ पुरा श्लोक इस प्रकार है :--

का ग्रभिव्यञ्जनावाद से तादात्म्य करना ठीक नहीं हैं।

वकोवितकार ने यद्यपि अपनी परिभाषा को व्यापक बनाया है तथापि उनका भुकाव अलङ्कारों को ही मुख्यता देने की ओर दिखाई देता है, पुस्तक में अलङ्कार शब्द अवश्य व्यापक अर्थ में आया है। रस को भी कुन्तल ने वकोवित के साधक के रूप में स्वीकार करते हुए दण्डी आदि की भाँति रसवत् अलङ्कार के अन्तर्गत रखा है, फिर भी कुन्तल ने रस की मुख्यता स्वीकार की है। जादू वही है जो सर पर चढ़कर बोले। देखिए:—

'निरन्तरसोद्गारगर्भसौन्दर्यनिर्भराः ।

गिरः कवीनां जीवन्ति न कथामात्रमाश्रिताः ॥'

-वक्रोक्तिजीवित (उन्मेष ४)

कुन्तल ने काव्य में कथा को मुख्यता न देकर रस को ही मुख्यता दी है। उसी के कारण कवियों की वाणी जीवित रहती है। चमत्कार-वैचित्र्य श्रीर श्रलङ्कार सब में ही यह प्रश्न रहता है कि ये हैं किसलिए ? उत्तर यही होता है—सहृदयों की प्रसन्नता के श्रर्थ।

३. रीति-सम्प्रदाय:—वामन ने रीति को काव्य की ग्रात्मा माना है—'रीति-रात्मा काव्यस्य' (काव्यालक्कार स्त्र, ११२१६)—ग्रीर 'विशिष्ट पद-रचना' को रीति कहा है—'विशिष्टपदरचना रीतिः' (काव्यालक्कार स्त्र, ११२१७)। यह विशिष्टता गुणों में है ग्रीर काव्य-शोभा के उत्पन्न करने वाले धर्मों को गुणा कहा गया है—'काव्य शोभायाः कर्त्तारों धर्मागुणाः' (काव्यालक्कार स्त्र, ११९११)। गुणा ग्रीर रीति दोनों ही ग्रन्त में साध्य नहीं रहते वरन् शोभा के साधक बन जाते हैं। वामन ने ग्रलङ्कारों के कारण काव्य की ग्राहकता बतलाई है—'काव्यं ग्राह्मलक्कारात' (काव्यालक्कार स्त्र, ११९१९)—िकन्तु उन्होंने ग्रलङ्कार को सीन्दर्य के व्यापक ग्रर्थ में माना है—'सौन्दर्यमलक्कारः (काव्यालक्कार स्त्र, ११९१२)। रीति का सम्बन्ध गुणों से हैं ग्रीर गुणों का सम्बन्ध काव्य की ग्रात्मा रस से हैं। माध्यं ग्रीर प्रसाद गुणों का सम्बन्ध कोमल ग्रीर कठोर वर्णा (टवर्ग के वर्ण; तीसरे-चौथे वर्णो के मीलित रूप—जैसे कृद्ध, युद्ध, बग्धी, हित्तवर्णों) से लगाया जाता है किन्तु ये वर्ण गुणों से द्योतित मानसिक स्थितिवर्शिष के ग्रनुकूल होते हैं। जैसे हृष्ट-पुष्ट शरीर में ही वीरता के भाव शोभा देते हैं ( यह नहीं कि सब हृष्ट-पुष्ट वीर होते हैं ) वैसे ही गुणा मानसिक दशा

९ इस सम्बन्ध में इसी पुस्तक का 'श्रभिब्यअनावाद एवं कलावाद' शीर्षक श्रध्याय पढिए।

के ही द्योतक होते हैं—माधुर्य में चित्त की द्रुति का पिघलना या नीचे की ग्रोर भुकना होता है, ग्रोज में ग्राग्न की भाँति ऊँचे उठने की मनोदशा होती है श्रीर प्रसाद में चारों ग्रोर फैलने या विस्तार की ग्रोर भुकाव रहता है।

वानन ने भी रसों को माना है किन्तु दण्डी ग्रादि की भाँति रसवत् अलङ्कार के ग्रन्तर्गत नहीं वरन् कान्ति गुरा के सम्बन्ध में उनका उल्लेख किया है— 'दीसरसस्यं कान्तिः' (काच्यालङ्कारसूत्र, ३।२।१४)—रस के प्रभाव से वामन भी नहीं बचे हैं।

४. ध्वनि-सम्प्रदाय:—ध्वनि-सम्प्रदाय के म्रानार्य ध्वनिकार माने गये हैं भीर उनकी व्याख्या करने वाले म्रानन्दवर्धन (नवीं सताब्दी) को भी उतना ही महत्त्व दिया गया है, यहाँ तक कि कुछ लोग दोनों को एक ही मानते हैं। प्रोफेसर ए० शंकरन ने म्रपनी पुस्तक 'Some aspects of literary criticism in Sanskrit' में इसी पक्ष का समर्थन किया है। ध्वनिकार के पूर्व भी ध्वनि-सम्प्रदाय के सिद्धान्त स्वीकृत थे भीर कहीं उनका विरोध भी दुमा है, ऐसा ध्वनिकार ने ही कहा है:—

'काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुधैर्यः समाम्नातपूर्वः । तस्याभावं जगदुरपरे भावतमाहुस्तमन्ये ॥'

-- ध्यन्यास्तीक (१।१)

अर्थात् काव्य की आतमा को पूर्व के आचार्यों ने ध्वनि कहा है। किसी ने उसका अभाव वतलाया है, उसका अस्तित्व स्वीकार नहीं किया है और किसी ने इसे लक्षणा (गुणवृक्ति) के अन्तर्भवत रक्खा है।

ध्वित क्या है ? स्रिभिधा और लक्षणा के स्रितिकत क्यञ्जना नाम की एक तीसरी शब्द-शिवत मानी गई है, 'व्यञ्जना' शब्द 'वि' पूर्व क 'स्रञ्ज' (प्रकाशने) से 'ल्युट' प्रत्यय लगाकर बना है, इसका स्र्य है—विशेष रूप से प्रकाशन करने वाली वृत्ति । 'स्रञ्जन' में भी यही धातु है । व्यञ्जना को हम स्रालङ्कारिक भाषा में एक विशेष रूप से प्रभावशाली स्रञ्जन कह सकते हैं जिसके कारण एक नया स्र्य प्रकाशित होने लगता है । गोस्वामी तुलसीदासजी ने भी स्रञ्जन की महत्ता स्वीकार की है :—

'यथा सुत्रव्यान त्राँजि हम, साधक, सिद्धः, सुजान । कौतुक देखिहं सेन चन, भूतन, भूरि निधान ॥'

—रामचरितमानस (बालकागड)

१ गुण और रीति के इस सम्बन्ध में पुस्तक का 'शैली के शास्त्रीय आधार' सीव क अध्याय भी पढ़िए।

व्यञ्जना के ग्रञ्जन से भूतल का ही गुप्त खजाना नहीं वरन् हृदय-तल की निधि भी प्रकाशित हो जाती हैं।

लक्ष्यार्थं ग्रीर व्यङ्गचार्थं में यही भेद है कि मुख्यार्थं के बाध होने पर लक्षरणा का व्यापार चलता है किन्तु व्यञ्जना-व्यापार में मुख्यार्थं के बाध की ग्रावश्यकता नहीं होती। वह ग्रर्थं ऊपरी तह पर नहीं होता है परन्तु उसमें भलकता दिखाई देता है। जहाँ पर ग्रभिधा का ग्रर्थं व्यञ्जना से दब जाता है वहीं रचना ध्वनि कही जाती है:—

'यत्रार्थ: शब्दो चा तमर्थमुपसर्जनीकृतस्वार्थों । ब्यङ्क्त: काब्यविशेष: स ब्वनिरिति सूरिभिः कथित:॥'

— ध्वन्यालोक (१११३) इसी ध्विन के चमत्कार के ग्राधार पर काव्य की तीन श्रेरिएयाँ की गई हैं—पहली 'ध्विनकाव्य'' जिसमें ग्राधार पर काव्य की तीन श्रेरिएयाँ की गई हों, दूसरी 'गुग्धीभूत व्यंग्य' जिसमें व्यङ्गधार्थ की ग्रपेक्षा व्यङ्गधार्थ की प्रधानता हो, दूसरी 'गुग्धीभूत व्यंग्य' जिसमें व्यङ्गधार्थ गौरा हो गया हो ग्रयांत् वाच्यार्थ के बरावर या उससे कम महत्त्व रखता हो, तीसरी 'चित्रकाव्य' जिसमें विना व्यञ्जना के भी शब्दिचत्रों (शब्दालङ्कारों) ग्रीर वाच्यित्रों (ग्रथांलङ्कारों) का चमत्कार होता है। यह ध्विन-सम्प्रदाय की उदारता है कि जिन काव्यों में व्यङ्गधार्थ की प्रधानता न हो उनको भी काव्य की श्रेग्धी में रक्खा है; चाहे वह निम्न श्रेग्धी ही क्यों न हो। ध्विन में व्यङ्गधार्थ की प्रधानता रहती है। वास्तव में यह ग्रथं का भी ग्रथं है, इसमें थोड़ में बहुत का, ग्रथवा एकता में ग्रनेकता का चमत्कार रहता है। क्षण-क्ष्मण में नवीनता धारण करने वाला

९ 'इत्युत्तममितिशयिनि व्यंग्यं वाच्याव् ध्वनित्तुं धैः कथितः' —काव्यप्रकाश (११४)

२ 'ग्रतादशि गुणीभूत व्यंग्यं व्यक्त्यो तु मध्यमम्' —काव्यमकाश (१।४, प्रथम पंक्ति)

<sup>&#</sup>x27;श्रताहशि' का श्रर्थ है 'वाच्यादनतिशयिनि' श्रर्थात् वाच्यार्थ से बढ़कर महो।

३ 'शब्दचित्रं वाच्यचित्रमन्यंग्यं त्ववरं स्मृतम्' ॥
——काव्यप्रकाश (१।४, द्वितीय पंक्ति)

<sup>&#</sup>x27;चित्र' शब्द की व्याख्या इस प्रकार की गई है— 'चित्रमिति गुणालक्कारयुक्तम्' गुण या अलक्कारों से सम्पन्न को चित्र कहते हैं।

सौन्दर्य वा रमग्गीयता का जो लक्षम्म है वही ध्वनि में भी घटता है। केवल हाथ-पैर, नाक-कान से पूर्ण होना ही सौन्दर्य नहीं है, सौन्दर्य उससे उत्पर की चीज है:—

'प्रतीयमानं पुनरन्यदेववस्त्वस्ति वाणीपु महाकयीनाम् । यत्तत्प्रसिद्धावयवातिरिक्तं विभाति जावस्यभिवाङ्गनासु ॥'

-ध्यन्यालोक (१।४)

ध्वित उसी ग्रवर्णनीय 'ग्रांश कह्यु' में ग्राती है। ध्वित को ही प्रतीयमान ग्रर्थ भी कहते हैं। यह विभिन्न ग्रवयवों के परे रहने वाले स्त्रियों के सीन्दर्य की भारत महाकवियों की वासी में रहती है।

ध्वित में काव्य के सीन्दर्य के एक विशेष एवं ग्रातिवर्चनीय उपादान की ग्रोर ध्यान श्राक्षित किया गया है। यह सम्प्रदाय करीब-करीब रस-सम्प्रदाय के बराबर ही लोकप्रिय हुग्रा है। मुक्तककाव्य के मूल्याङ्कृत में इसको विशेष्ट मान मिला क्योंकि स्फुट पद्यों में प्रायः ऐसा रस-परिपाक नहीं होता जैसा कि प्रबन्धान्तर्गत पद्यों में श्रथवा नाटकों में।

ध्वित-सम्प्रदाय के सम्बन्ध में भी यह कहा जा सकता है कि वह सौत्वयं-त्यादन और रस-सृष्टि में प्रधानतम साधन है किन्तु रस का स्थान नहीं के सकता। अलङ्कार, बक्रोक्ति, रीति और ध्विन सब ही सीत्वयं के साधन हैं। रमसीयता वा सीन्दर्य भी तो स्वयं अपने में कोई अर्थ नहीं रखता, यह किसी सचेतन के लिए होता है और उसकी सार्थकता उसी को प्रसन्नता देने में है-जङ्गल में मोर नाचा किसने जाना'? सौन्दर्य, सौन्वयंस्वादक की अपेक्षा रखता है। सौन्यंस्वादन का अन्तिम फल है आनन्द; वही रस है---'रसो धे सः'। रसंद्वा वायं लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति' (तैसरीय उपनिषद, ११।७।१)- आनन्द एक ऐसी संज्ञा है जिस पर एक जाना पड़ता है, वह स्वयं ही साध्य है।

४. रस-सम्प्रदाय:—इसका साहित्य में व्यापक प्रभाव रहा है। इस सम्प्रदाय के मूल प्रवर्त्तक हैं नाट्यशास्त्र के कर्ता भरतमुनि (ईसा पूर्व पहली शताब्दी से पूर्व), उनके पश्चात् कुछ दिनों ग्रर्थात् नवीं शती तक ग्रलङ्कार-सम्प्रदाय का प्राधान्य रहा। वे लोग यद्यपि रस का ग्रस्तित्व स्वीकार करते थे तथापि महत्ता ग्रलङ्कारों को ही देते थे। ग्रानन्दवर्धन ने रसध्यिन को प्रधानता देकर ग्रलङ्कारों को पीछे हटा दिया। ग्राभनवगुप्त (१० वीं शताब्दी) ने ध्वन्यालोक की टीका लोचन तथा नाट्यशास्त्र की टीका ग्राभनवभारती लिख-कर, बहुत-सी रस-सम्बन्धी समस्याग्रों को सुलभाकर ग्रीर श्रन्त में विश्यनाथ ने रस को काव्य की ग्रात्मा घोषित कर रस को पूरा-पूरा महत्त्व विया। हिन्दी

न्यौछावर किये जा सकते हैं।

के ब्राचार्यगरा देव, मितराम, कुलपित मिश्र ब्रादि रस-सम्प्रदाय से ही प्रभावित हैं। प्रस्तुत ग्रन्थ में भी रस की ही प्रधानता दी गई है।

काव्य के लिए भाव थाँर ग्रिभिव्यक्ति दोनों ही ग्रेपेक्षित हैं। ग्रलङ्कार, यक्नोक्ति, रीति ग्रीर ध्वनि भी ग्रिभिव्यक्ति के सौन्दर्य से ग्रिधिक सम्बन्धित हैं। ग्रलङ्कार शोभा को बढ़ाते हैं, रीति शोभा का ग्रङ्ग है समन्वय किन्तु पूर्ण शोभा नहीं। वक्नोक्ति में काव्य को साधारण वाणी से पृथक् करने वाली विलक्षणता पर ग्रिधिक वल दिया गया है किन्तु स्वाभाविकता ग्रौर सरलता की उपेक्षा की गई है। कुन्तल ते स्वभावोक्ति को ग्रलङ्कार नहीं माना है। भैया कबाई बढ़ेगी चोटी ग्रथवा भैया मोहि दाज बहुत खिजावत' की स्वाभाविकता पर सौ-सौ ग्रलङ्कार

ध्वनि और रस-सम्प्रदाय की प्रतिद्वनिद्वता अवश्य है किन्तु उनकी प्रतिद्वनिद्वता इतनी बढ़ी हुई नहीं है कि समन्वय न हो सके। आचार्यों ने स्वयं ही उसका समन्वय कर लिया है। ध्वनि का विभाजन करते हुए तीन प्रकार की ध्वनियाँ मानी गई हैं—वस्तुध्वनि, अलङ्कारध्वनि और रसध्वनि।

इन तीनों भेदों में रसध्विन को जो ग्रसंलक्ष्यक्रमण्यङ्गधध्विन के ग्रन्तगंत है ग्रधिक महत्त्व दिया गया है। रस में ध्विन की तात्कालिक सिद्धि है। उसमें ज्यङ्गधार्थ ध्विनत होने की गित इतनी तीत्र होती है कि हनुमानजी की पूंछ की ग्राग ग्रीर लङ्का-दहन की भाँति पूर्वापर का कम दिखाई ही नहीं देता है। रसध्विन को विशिष्टता देना रस-सिद्धान्त की स्वीकृति है। ध्विनकार ने कहा है कि ज्यङ्गच-ज्यञ्जक-भाव के विविध रूप हो सकते हैं किन्तु उनमें जो रसमय रूप है उस एक-मात्र रूप में किंव को ग्रवधानवान् होना चाहिए ग्रयांत् सावधानी के साथ प्रयत्नशील होना वाञ्छनीय है:—

'व्यं ग्यव्यक्षकभावेऽस्मिन्विविधे सम्भवत्यि। रसादिमय एकस्मिन्कविः स्यादवधानवान्।।'

--ध्वन्यालोक (४।४)

ध्यितकार ने भ्रौर भी कहा है कि जैसे वसन्त में वृक्ष नये और हरे-भरे दिखलाई देते हैं वैसे ही रस का भ्राश्रय ले लेने से पहले देखे हुए भ्रथ भी नया रूप बारण कर लेते हैं:—

> 'इष्टपूर्वा ग्रापि हार्थाः कान्ये रसपरिप्रहात्। सर्वे नवा इवाभान्ति मधुमास इव द्गाः॥'

> > --ध्यन्यालीक (४।४)

मम्मटाचार्य ने भी जिन्होंने कि ध्विन के सिद्धान्त को मानकर रस का वर्णन ध्विन के ग्रन्तर्गत किया है, किव की भारती की बन्दना गरते हुए उसे 'ह्लादेकमर्या' ग्रीर 'नवरसरुचिरां' कहा है। इतना ही नहीं उन्होंने तो वोष, गुएा ग्रीर ग्रलङ्कारों की परिभाषा भी रस का ही ग्राक्षय लेकर दी है। जिस प्रकार ग्रात्मा के शौर्यादि गुएा हैं उसी प्रकार काव्य के ग्रङ्की रस में हमेशा रहने वाले धर्म गुएा कहलाते हैं:—

'ये रसस्याङ्गिनोधर्माः सौर्यादय इवास्मनः । उरकर्षहेतवस्ते स्युरचलस्थितयो गुणाः॥'

-काच्यत्रकाश (८।६६)

मम्मटाचार्य ने अलङ्कारों को रस का उपकारी माना है और दोशों की व्याख्या भी रस के सम्बन्ध में की है। उन्होंने कहा है कि दोष मुख्यार्थ के नारा करने वाले हैं और मुख्य तो रस ही है, उसी के सम्बन्ध से वाच्यार्थ भी मुख्य कहलाता है। उसी के अपकर्ष के कारण दोष कहलाते हैं अर्थात् रस के अपकर्ष के कारण ये दोष की संज्ञा में आते हैं:—

'मुख्यार्थहतिदींषो रसश्च मुख्यस्तदाश्रयाद्वाच्यः ।'

--काव्यप्रकाश (७।४६)

इसमें 'हितः' शब्द श्राया है। 'हितः' का ग्रर्थ है ग्राप्यार्व ('हितरपक्षपं:')।

इन परिभाषाओं में रस की इतनी स्पष्ट स्वीकृति है कि इनको पढ़कर कोई भी यह नहीं कह सकता कि मम्मट रसवादी नहीं थे, यहाँ तक कि रस-सिद्धान्त के पोषक और अभिभावक आचार्य विश्वनाथ ने इनका ही अनुकरम्म किया है। उन्होंने गुएा शब्द की ब्याख्या करते हुए लिखा है:---

'खत्वक्रित्वमासस्यात्मन उत्कर्षहेतुःवाच्छौर्यादयो गुग्राशब्दवाच्याः ।' —साहित्यदर्पेश (८।१ की वृत्ति)

मम्मट ने यद्यपि काव्य की परिभाषा में रस का उल्लेख नहीं किया है (उसमें ध्विन का भी उल्लेख नहीं है) तथापि जिन तीन घीजों का ग्रथींत दोष ('श्रदोषी'), गुए ('सगुर्खी') श्रीर श्रवङ्कार ('श्रमखङ्कृती पुनः क्यापि') का उल्लेख है, उन सब को रस के श्राश्रित कर दिया है।

रसवादी विश्वनाथ ने यद्यपि मम्मट की काव्य-परिभाषा का खण्डन किया है श्रीर रस की स्वतन्त्र व्याख्या की है फिर भी रस को व्यङ्गच ही माना है श्रीर ध्वनि के भेदों में श्रसंलक्ष्यक्रमव्यङ्गचध्विन को मानते हुए रस तथा भायों को उनके श्रन्तर्गत रसखा है किन्तु रसों की व्याख्या वहाँ पर नहीं की है। भेद इतना ही है कि मम्मट ने रस का वर्णन स्वतन्त्र न रखकर उसे ध्विन के ही प्रसङ्ग में किया है और विश्वनाथ ने रस का वर्णन स्वनन्त्र रूप से किया है। विश्वनाथ ने व्यञ्जना के प्राधान्य पर पाँचवाँ परिच्छंद ही लिख डाला है और रस की ग्रिभिव्यक्ति के लिए ग्रन्थ वृत्तियों का निराकरण कर व्यञ्जना नाम की वेदान्तियों की तुरीया ग्रवस्था-की-सी तुरीया (चतुर्थ) वृत्ति को ही स्वीकार किया है—'तुरीया वृत्तिरुपास्यैवेति सिद्धम्' (साहित्यदर्पण, शांध की वृत्ति)—ग्रीर यह प्रश्न उठाकर कि तुरीया वृत्ति क्या है उन्होंने कहा है—'सा चेयं व्यक्ता नाम वृत्तिरित्युच्यते दुधैः' (साहित्यदर्पण, शांध)। विश्वनाथ ने भी 'ध्विनकाव्य' और 'गुणीभूत व्यङ्गय' नाम के काव्य के दो भेद करते हुए चित्र-काव्य को नहीं माना है ग्रीर ध्विनकाव्य को उत्तम काव्य कहा है:—

'वाच्यातिशयिनि व्यङ्गचे ध्वनिस्तव्काव्यमुत्तमम्'

-साहित्यदर्पण (४।१)

साहित्य शब्द (सहित का भाव) में ही स्वयं समन्वय-बुद्धि है। इसी कारण साहित्य के आचार्यों में वह साम्प्रदायिक कट्टरता नहीं होती जो कहीं कहीं धार्मिक आचार्यों में देखी जाती है। रसवादी विश्वनाथ ने और सब मतों को भी उचित स्थान दिया है—'उत्कर्षहेतवःशोक्ताः गुखालङ्काररीतयः' (साहित्य-दर्पस, ११३)। क्षेमेन्द्र ने श्रौचित्य वाले सिद्धान्त को महत्ता दी है—'श्रौचित्यं रसिसद्धस्य स्थिरं काव्यस्य जीवितम्' (श्रौचित्यविचारचर्चा, पृष्ठ ११४)। उस सिद्धान्त की रसाभास में स्वीकृति हो जाती है—'तदाभासा श्रनौचित्य-प्रवर्तिताः' (काव्यप्रकाश सूत्र, ४६)। जहाँ रस और भावों के प्रयोग में अनौचित्य हो वहाँ श्राभास कहलाता है। क्षेमेन्द्र ने श्रौचित्य की परिभाषा इस प्रकार की है:—

'उचितं प्राहुराचार्याः, सदशं किल यस्य यत्। उचितस्य च यो भावः, तदौचित्यं प्रचन्नते'॥

—ग्रौचित्यविचारचर्चा

श्रर्थात् जो जिसके सदृश हो श्रर्थात् अनुकूल वा उपयुक्त हो उसे श्राचार्यं उचित कहते हैं। उचित के भाव को ही श्रीचित्य कहते हैं किन्तु कविता केवल श्रीचित्य-माव नहीं है। वस्तुएँ एक-दूसरे के साथ अनुकूल हो सकती हैं फिर भी उनमें सरसता श्रपेक्षित रहती है।

त्रलङ्कार, वक्रोक्ति, रीति श्रीर ध्विन श्रिभिन्यक्ति से ही सम्बन्ध रखते हैं। यद्यपि रसध्विन श्रीर वस्तुध्विन में विषय का ग्रह्ण है तथापि उनमें √भी मुख्यता ध्वनन-व्यापार की ही है। गुण, रीति, अलङ्कार श्रीर ध्विन का भी सम्बन्ध कृति से ही है। कर्त्ता श्रीर भोकता कुछ गौएा से रहते हैं। रस में कर्त्ता (किव), कृति (काव्य) और भोक्ता (पाठक) तीनों को ही समान महत्व मिलता है। उसमें प्रभाव है, गित है और जीवन की तरलता है। यह किय के हिमगिरि से विशाल, रत्नाकर से विस्तृत और गम्भीर हृदय-स्रोत से निसृत होकर कृति के रूप में प्रवाहित होता हुआ पाठक के हृदय को आज्ञावित करता है। इसी से वह रस (जल के अर्थ में) अपना नाम सार्थक करता है। प्रास्वाद्य होने के कारण वह रसना के रस की भी समानधर्मता सम्पादित करने में समर्थ रहता है। म्लान और मियमाण हृदयों को संजीवनीशिवत प्रदान कर प्रायुर्वेदिक रस के गुर्गों को भी वह अपनाता है। काव्य का सार होने के कारण उसमें फलों के रस की भी अभिव्यक्ति है। रस अर्थात् आनन्व तो उसका निजी रूप है। वह रमगीयता का चरम लक्ष्य है श्रीर अर्थ की अर्थ-स्वरूपा ध्विन का भी विश्वाम-स्थल है। इसलिए वह परमार्थ है, स्वयंप्रकाश्य. चिन्मय, अखण्ड, ब्रह्मानन्द-सहोदर है—'रसी वै सः'।

### २ : काव्य की परिभाषा

भारतीय समीक्षा-क्षेत्र में लक्षरण या परिभाषा का प्रकृत काव्य की ब्रात्मा के सम्बन्ध में उठाया गया है क्योंकि ग्रात्मा ही सार-वस्त है। कुछ ग्राचार्यों ने श्रात्मा का प्रश्न न उठाकर स्थतन्त्र रूप से भी परि-भावपत्त भाषा दी है। काव्य में दो पक्षे रहते हैं, एक अनुभूति या भावपक्ष भौर दूसरा भ्रभिव्यक्ति या कलापक्ष । यद्यपि दोनों पक्षों का अपना-अपना महत्त्व है ग्रीर दोनों ही कलापच एक-दूसरे से सम्बन्धित हैं तथापि मुख्यता भावपक्ष को ही दी जाती है। रस को काव्य की आत्मा मानने वाले याचार्य भावपक्ष को ही प्रधानता देते हैं। अलङ्कार और रीति को काव्य की आत्मा के पद पर प्रतिष्ठित करने वाले प्राचार्य ग्रिभव्यक्ति को महत्त्व प्रदान करते हैं, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कि कुछ दार्शनिक शरीर को ही ग्रात्मा मान लेते हैं। रीति की गुणों द्वारा ग्रात्मा तक पहुँच हो जाती है। ध्वनि ग्रौर वक्रोक्ति-सम्प्रदाय बाले भीतरी पक्ष को स्बीकार तो अवश्य करते हैं किन्तू उनका भूकाव अभि-व्यक्ति की ग्रोर ही है। ग्रलङ्कार, वक्रोक्ति ग्रीर ध्वनि में कल्पना का भी थोड़ा कार्य पड़ता है। हमारे यहाँ भावपक्ष पर कुछ श्रधिक बल दिया गया है। पाइचात्य देशों में कल्पनातत्त्व को विशेष आश्रय मिला है, इसका कारण यह है कि उनके यहाँ के समीक्षा-शास्त्र के ग्रादि ग्राचार्य गरस्तु ने कला को अनुकरण माना है। अनुकरण में मूर्तता की मुख्यता रहती है और मूर्तता का सम्बन्ध कल्पना से हैं। हमारे यहाँ के ग्रादि ग्राचार्य भरतमुनि ने भी नाटकों के सम्बन्ध से काव्य की विवेचना की है (जैसे ग्ररस्तू ने), ग्रनुकृति का भी प्रका उठाया गया है किन्तु उन्होंने रस ग्रीर भावों को ही मुख्यता दी है। यही भारतीय और पारचात्य मनोवृत्ति का अन्तर है। भारतीय मनोवृत्ति कुछ भीतरी अधिक है और पाश्चात्य में बाहरी पर अधिक बल है। इसका यह प्यभिप्राय नहीं कि पारचात्य देशों में भीतरी पक्ष की उपेक्षा है। ः काव्य का मूल तत्त्व तो रागात्मक या भावतत्त्व ही है किन्तू उसके साथ पाक्चात्य देशों में कल्पनातत्त्व, बुद्धितत्त्व श्रीर शैलीतत्त्व को भी भाना कल्पना भाव को पूष्ट करती है, उसके लिए सामग्री उपस्थित करती है श्रीर साथ ही ग्रिभिव्यक्ति में काव्य के तत्व भी सहायक होती है। कल्पना का सम्बन्ध मानसिक सृष्टि से है, यह चाहे किव की भावनाओं के अनुकूल ब्रह्मा की सृष्टि का पुन-निर्माण हो ग्रीर चाहे उसमें जोड़-तोड़ ग्रीर उलट-फेर करके बिल्कुल नर्ध (किन्तु सुसंगत और सुसम्भव) रचना हो। बुद्धितत्त्व कल्पना को उच्छृङ्खल होने से बचाये रखता है भीर भावों को भी मर्यादा के भीतर रखता है। कठोप-निषद में बिद्ध को इन्द्रिय-रूपी श्रव्वों की लगाम कहा है, यह इन्द्रियों की ही लगाम नहीं है वरन कल्पना के घोड़ों की भी लगाम है। हमारे यहाँ ग्रौचित्य, दोषों ग्रौर कम, प्रमागा, सार, एकावली भ्रादि अलङ्कारों में कहीं तो पूरे बृद्धितत्त्व का ग्रीर कहीं उसके भावमय ग्राभास का ( जैसे काव्यलिङ्ग ग्रादि में) समावेश हो जाता है। बुद्धितत्त्व रो 'सत्य' ग्रीर 'शिवं' की रक्षा होती है और कल्पना तथा भावतत्त्व से 'सून्दरम्' का निर्माण होता है। कल्पना से 'सून्दरम्' का शरीर बनता है और भावना में उसकी आत्मा रहती है। 'सून्दरम' रस का विषयगत पक्ष है। शैली का सम्बन्ध श्राभाव्यवित से है, उसके द्वारा कवि के हृदय के साथ पाठक के हृदय का सहस्पन्दन गराया जाता है। इस तत्त्व को हमारे यहाँ अलङ्कार, रीति और शब्द-शिवतयों में भी श्राश्रय मिला है। काव्य की परिभाषाओं में इन्हीं तत्त्वों में से किसी एक या एक से अधिक तत्त्वों को मुख्यता दी जाती है। हमारे यहाँ काव्य की अनेकों परिभाषाएँ हैं किन्तु उनमें तीन मख्य हैं।

मम्मटाचार्य : मम्मटाचार्य ने दोषरहित गुरावाली और कभी अनलकृत भी, शब्द और अर्थमयी रचना को काव्य कहा है :---

'तद दोषो सञ्दाशों सगुणावनलंकृती पुन: क्वापि'

-काव्यप्रकाश (१।४)

इस परिभाषा में गुएों के भाव श्रीर दोषों के ग्रभाव को मुख्यता दी गई है। ग्रलङ्कारों को नितान्त ग्रावश्यक नहीं माना है क्योंकि जिसके बिना भी कोई चीज कभी रह सके उसे उसके लिए ग्रावश्यक नहीं कह सकते हैं। ग्राचार्य विश्वनाथ ने इस परिभाषा की ग्रालोचना करते हए कहा है कि बड़ी उत्तम कवि-तामों में भी थोड़ा-बहुत दोष निकल ग्राता है, इसलिए ही वे किवता की श्रेएी से बाहर नहीं निकाल दी जाती, 'श्रदोषी' एक नकारात्मक लक्षए। है। श्रलङ्कार जब लक्षए। में ग्रावश्यक नहीं तब उनका उल्लेख ही वृथा है। वैसे काव्य-

प्रकाश में घ्वित को प्रधानता दी गई है, रस को भी ध्वित के अन्तर्गत माना गया है किन्तु इस परिभाषा में न ध्वित का ही नाम है और न रस का कोई उल्लेख है। यह परिभाषा ऊपरी है। मम्मटाचार्य ने यद्यपि रस का उल्लेख नहीं किया है तथापि गुएा और दोषों को, जिनको कि परिभाषा में प्रधानता मिली है, रस के ही उत्कर्ष और अपकर्ष का (घटाने का) हेतु माना है। उन्होंने रस को ही अङ्गी माना है:—

> 'ये रसस्याङ्गिनोधर्माः शौर्यादय इवास्मनः। उक्कपंहेतवस्ते स्युश्चलस्तियो गुणाः॥'

> > —काब्यप्रकाश (=।६६)

श्रर्थात् जिस तरह से शौर्यादि श्रात्मा के गुण हैं, उसी प्रकार काव्य में श्रङ्की रूप रस के स्थायी धर्म गुण हैं ग्रीर वे रस के उत्कर्ष के कारण होते हैं। इस प्रकार मम्मट ने भी कुछ फोर-फार के साथ रस को ही प्रधानता दी है।

श्राचार्यं विश्वनाथ : श्राचार्यं विश्वनाथ ने 'एके साधे सब सधे' के नियम का अनुकरण करते हुए काव्य की परिभाषा इस प्रकार की है— 'वाक्यं रसारमकं काव्यम्'— प्रथात् रसयुक्त वाक्य काव्य है। जहाँ दण्डी, मम्मटादि ने पत्तों ग्रौर शाखाग्रों को सींचने की ग्रोर तुलसीदासजी के शब्दों में 'बरी-बरी में लीन' देने की कोशिश की है वहाँ विश्वनाथ ने जड़ को सींचा है। गुण, अलङ्कारादि सभी रस के पोषक हैं। 'वाक्य' शब्द में ग्रर्थं भी शामिल हो जाता है क्योंकि सार्थंक शब्द ही वाक्य वन सकता है। इसके 'रसारमक' शब्द में काव्य का अनुभूतिपक्ष या भावपक्ष ग्रागया ग्रीर 'वाक्य' शब्द में ग्रभिव्यक्तिपक्ष ग्रथवा कलापक्ष ग्रागया। इस परिभाषा में केवल यह दोष बतलाया जाता है कि रस की परिभाषा ग्रपेक्षत रहती है किन्तु मोटे तौर से सब लोग जानते हैं कि रस क्या चीज है, वैसे तो गुण ग्रौर दोष शब्द भी व्याख्या की ग्रपेक्षा रखते हैं।

पंडितराज जगननाथ: रसगंगाधरकार पंडितराज जगन्नाथ (१७ वीं काताब्दी) ने रमग्रीय अर्थ को प्रधानता दी है। उनका कथन है कि रमग्रीय अर्थ का प्रतिपादक शब्द काव्य है:—

'रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः काब्यम्'

-रसगंगाधर (काव्यमाला, पृष्ठ ४)

'रमणीय' का श्रर्थ है मन को रमाने या लीन कर छेने वाला । रस में भी मन श्रानन्द से व्याप्त हो जाता है । रमणीयता में रस का भाव संलग्न है । रमणीय अर्थ में रस के अतिरिक्त और चमत्कार भी आजाते हैं । पंडितराज जगन्नाथ ने रमणीय का श्रर्थ चमत्कारपूर्ण आह्नाद बतलाया है । रस की परिभाषा को उन्होंने संकुचित बतलाते हुए कहा है कि बड़े-बड़े कि लिल्ला उठेंगे कि उनकी कविता विश्वनाथ की परिभाषा में न आयगी फिन्तु ऐसा नहीं है। रस में भी अन्य चमत्कारों का भी उसके पोषक-रूप से महत्त्व रहता है, इसलिए हम प्राचीनों (अर्थात् संस्कृत के काव्यशास्त्र के आचार्यां) की परिभाषाओं में विश्वनाथ की परिभाषा को ही प्रधानता देंगे। इसमें अन्य परिभाषाओं का भी समावेश हो जाता है।

शेक्सपीयर: शेक्सपीयर (Shakespeare) ने 'कल्पना' को प्रधानता देते हुए लिखा है कि किय की कल्पना श्रजात बस्तुओं को रूप देती है । उसकी लेखनी वायवी-नगण्य-अस्तित्वशून्य पदार्थों को भी मूर्त्त बनाकर नाम श्रीर ग्राम श्रदान करती है:—

'The poet's eye, in a fine frenzy rolling,

Doth glance from heaven to earth, from earth to heaven;

And as imagination bodies forth

The forms of things unknown, the poet's pen

Turns them to shapes, and gives to airy nothing
A local habitation and a name.

—A Midsummer Night's Dream (V-1). वर्डस्वर्थ : वर्डस्वर्थ (Wordsworth) ने 'भाव' को प्रधानता देते हुए लिखा है कि काव्य शान्ति के समय में स्मरण किये हुए प्रवल मनोवेगों का स्वच्छन्द प्रवाह है :—

'Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings: It takes its origin from emotion recollected in tranquility.'

-Preface to Lyrical Ballads.

मिल्टन: मिल्टन (Milton) ने कविता को सादा, प्रत्यक्षमूलक ग्रीर रागात्मक कहा है:—

'Poetry should be simple, sensuous and passionate'.

— Essay on Education.

काँबरिज : कॉलरिज (Coleridge) ने प्रभिव्यवित को प्रधानता देते हुए कहा है कि कविता उत्तमोत्तम शब्दों का उत्तमोत्तम क्रम-विधान है :---

'Potery, the best words in the best order.'

—Quoted by shipley in quest for Literature (P. 241.).

कारलायल : कारलायल (Carlyle) ने कान्य की सङ्गीतमयता पर बंल दिया है। किवता मनोवेगमय ग्रीर सङ्गीतमय भाषा में मानव-ग्रन्त:करण की मूर्च ग्रीर कलात्मक न्यञ्जना करती है। कारलायल ने किवता को सङ्गीतमय विचार कहा है—'Poetry we will call musical thought'— ग्रीर सङ्गीतमय विचार (musical thought) की न्याख्या करते हुए बतलाया है कि सङ्गीतमय विचार उस मन का होता है जो वस्तुग्रों के ग्रन्तस्तल में प्रवेश करके उनका रहस्य जान चुका है। उन्होंने सङ्गीत को ग्रलङ्कारिक रूप से ही नहीं माना वरन् उन्होंने छन्द (Metre) ग्रीर गीत (Song) को भी महत्ता दी है:—

'A musical thought is one spoken by a mind that has penetrated into the inmost heart of the thing, detected the inmost mystery of it.'

-Hero and hero worship (Hero as poet).

मेथ्यू म्रानंदड : मेथ्यू म्रानंदड (Matthew Arnold) ने कविता को मूल में जीवन की म्रालोचना कहा है—'Poetry is at bottom a criticism of life' (The study of poetry in 'Essays in criticism', Second series)। उन्होंने जीवन और विचारात्मक पक्ष प्रयात् बुद्धितत्त्व पर ग्रधिक बल दिया है। इस परिभाषा में भावात्मकना का कुछ ग्रभाव-सा दिखाई देता है।

जॉनसन: ग्राचार्य जॉनसन ( Johnson ) ने ग्रपनी परिभाषा में प्रायः चारों तत्त्वों को सम्मिलित कर लिया है। उनका कथन है कि कविता सत्य ग्रीर प्रसन्नता के सम्मिश्रण की कला है जिसमें बुद्धि की सहायता के लिए कल्पना का प्रयोग किया जाता है। कला शब्द में ग्रिमिन्यिक्त भी ग्राजाती है:—

'Poetry is the art of uniting pleasure with truth by calling imagination to the help of reason.'

-Life of milton.

हडसन: हडसन (Hudson) इन सब दृष्टियों का समन्वय-सा करता है। उसका कथन है कि कविता कल्पना ग्रीर मनोवेगों द्वारा जीवन की व्याख्या करती है:—

'Poetry is interpretation of life through imagination

and emotion.'

—Introduction to the study of poetry (page 67). इस परिभाषा में फिर भी अभिव्यक्ति के सौन्दर्य की कभी रह आसी है।

ग्राजकल के हिन्दी लेखकों ने भी कविता के सम्बन्ध में बहुत-कुछ लिखा है। उनमें ग्राचार्य रामचन्द्र शुक्त का 'कविता क्या है' शीर्षक लेख बहुत महत्त्व

का है। भ्राचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी ने भी 'कान्य श्रीर द्विवेदीजी श्रीर कविता' शीर्षक लेख में अपने विचार प्रकट किये हैं। वे शुक्लजी मिल्टन की परिभाषा से अधिक प्रभावित हैं—कविता सरल, प्रत्यक्षमलक और रागात्मक होनी चाहिए। वे कविता में

असलियत पर जोर देते हुए लिखते हैं:---

'सादगी, असिलयत और जोश ( मिल्टन के बतलाये हुए तीनों गुरा ) यदि ये तीनों गुरा किया में हों तो कहना ही क्या है परन्तु बहुधा अच्छी किविता में भी इनमें से एक-आध ग्या की कभी पाई जाती है। कभी-कभी देखा जाता है कि किविता में केवल जोश रहता है, सादगी और असिलयत नहीं। कभी-कभी सादगी और जोश पाये जाते हैं, असिलयत नहीं। परन्तु बिना असिलयत के जोश का होना बहुत किटन है। अतएव किये की असिलयत का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए।

--रसञ्-रहजन ( पुष्ठ ४१ )

असिलमत शब्द को द्विवेदीजी ने बिल्कुल संकुचित अर्थ में नहीं भाना है। वे किवता को बिल्कुल इतिहास नहीं बना देना चाहते हैं। वे कल्पना को भी महत्त्वपूर्ण स्थान देते हुए कहते हैं कि किवता का सबसे बड़ा गुण नई-नई बातों की सूफ है, इसके लिए वे कल्पना (Imagination) की बड़ी आवश्यकता स्वीकार करते हैं। रागात्मक तत्त्व को उन्होंने जोश के रूप में लिया है किन्तु उन्होंने उसे विशेष महत्त्व नहीं दिया है। आचार्य शुक्लजी सत्य की अवहेलना न करते हुए भी रागात्मक तत्त्व को प्रधानता देते हैं। वे लिखते हैं:—

'जिस प्रकार श्रात्मा की सुक्तायस्था ज्ञानदशा कहजाती है उसी प्रकार हृदय की यह सुक्तायस्था रसदशा कहजाती है। हृदय की ह्सी सुक्ति की काधना के किए मनुष्य की वाणी जो रुड्द-विधान करती श्राई है उसे किवता कहते हैं। इस साधना को हम भावयोग कहते हैं श्रीर कर्मयोग श्रीर ज्ञानयोग का समकन्न मानते हैं।' —चिन्तामणि (भाग १, प्रष्ठ १६२ तथा १६६)

हृदय की मुक्तावस्था की शुक्लजी ने इस प्रकार व्याख्या की है :--'जब तक कोई प्रापनी पृथक् सत्ता की भावना की उत्पर किए इस चंद्र

के नाना रूपों और न्यापारों को श्रपने योग-चेम, हानि-लाभ, सुख-दुःख श्रादि से सम्बद्ध करके देखता रहता है तब तक उसका हृदय एक श्रकार से बद्ध रहता है। हन रूपों श्रीर न्यापारों के सामने जब-कभी वह श्रपनी पृथक् सत्ता की धारखा से छूटकर —श्रपने श्रापको विक्कुल भूलकर —विश्रुद्ध श्रनुभूति-मात्र रह जाता है, तब वह मुक्त-हृदय हो जाता है।

—चिन्तामिया (भाग १, पृष्ठ १६२)

इस मुक्तावस्था में पहुँचने से व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके सम्बन्ध में ग्राचार्य शुक्तजो लिखते हैं:—

'किशता ही मनुष्य के हृद्य को स्वार्थ-सम्बन्धों के संकृषित मण्डल से ऊपर उठाकर लोक-सामान्य भावभूमि पर ले जाती है...इस भूमि पर पहुँचे हुए मनुष्य को कुछ काल के लिए अपना पता नहीं रहता। वह अपनी सत्ता को लोकसत्ता में लीन किये रहता है। ...... इस अनुभूतियोग के अभ्यास से हमारे मनोविकारों का परिष्कार तथा शेष सृष्टि के साथ हमारे रागात्मक सम्बन्ध की रहा और निर्वाह होता है।'

—चिन्तामिशा (भाग १, पृष्ठ १६३)

शुक्लजी भाव-जगत ग्रीर वाह्य जगत का सामञ्जस्य चाहते हैं, इसलिए वे न तो कोरे चमत्कारवाद के पक्ष में हैं ग्रीर न मनोरञ्जन के । वे काव्य को लोकहित से समन्वित करते हैं। ग्राचार्य द्विवेदीजी ने

चमत्कारवाद को कुछ ग्रधिक ग्राश्रय दिया है। चमत्कार के समर्थन में वे क्षेमेन्द्र का मत देते हुए कहते हैं:—

'शिचित कवि की उक्तियों में चमत्कार का होना परमावश्यक है। यदि कविता में चमत्कार नहीं—विलच्चाता नहीं—तो उससे श्रानन्द की प्राप्ति नहीं हो सकती। चेमेन्द्र की राय है—'न हि चमत्कारविरहितस्य कवेः कवित्वं, काब्यस्य वा काब्यत्वम्।'

—रसज्-रञ्जन (पृष्ठ २६)

द्वियेदीजी ने श्रीकण्ठचरित के कर्ता का उद्धरण देते हुए रस को भी परमावश्यक माना है। उद्धरण इस प्रकार है:—

'तेस्तेरलंकृतिशतैरवतंसितोऽपि रूदो महत्यपि पदे धृतसीष्ठवोऽपि। नूनं विना घनरसप्रसराभिषेकं काव्याधिराजपदमहीति न प्रबन्धः।'

---श्रीकगठचरित (२।३२)

ग्रथीत् सैकड़ों ग्रलङ्कारों से ग्रलंकृत उच्चासन पर शारूढ़ होकर भी शीर सब प्रकार का सौष्टय धारण करके भी रस-धारा के श्रिभिषेक के बिना कोई प्रबन्ध काव्याधिराज को पदवी को नहीं प्राप्त होता।

ग्राचार्य शुक्लजी ने इस सम्बन्ध भें श्रपना मता स्पष्ट रमसा है। उन्होंने कोरे चमत्कारवाद को नहीं स्वीकार किया है, वे उसी चमत्कार के पक्ष में हैं जो भाव-प्रेरित हो। वे लिखते हैं:—

'....किसी उवित की तह में उसके प्रवर्तक के रूप में यदि कोई भाव या मार्मिक अन्तर्श ति छिपी है तो चाहे वैचिन्य हो, या न हो कान्य की सरसता बराबर पाई जायगी।....

'ऐसी उक्ति जिसे सुनते ही मन किसी भाव या मार्मिक भावना ( जैसे प्रस्तुत वस्तु का सौन्द्र्य श्रादि ) में जीन न होकर एकबारगी कथन के श्रन्द्रं ढंग, वर्ण-विन्यास या पद-प्रयोग की विशेषता, तूर की सूफ, किव की चातुरी, या निपुणता इत्यादि का विचार करने लगे, वह काव्य नहीं, सूक्ति है।'

— चिन्तामणि ( भाग १, पृष्ठ २६६ )

शुक्लजी ने केवल चमत्कार को सूवित कहा है।

यिव चमत्कार शब्द को व्यापक रूप में मान लिया जाय और हम भाव पे चमत्कार को भी चमत्कार कहें तो क्षेमेन्द्र के कथन की भी सार्थकता हो सकती है। जिन उदाहरएों, जैसे मण्डन के सवैये—'चिरजीवहु नन्द को बारो अरी, गिह बाँह गरीब ने ठाड़ी करी'—में भाव की स्वाभाविकता की अपेक्षा दूर की सूभ ही अधिक है, हम इसे चमत्कार ही कहेंगे किन्तु यह भावशून्य नहीं है। केशव-को-सी उक्ति 'बेर भयानक सी अति लगें। अर्क समृह जहाँ जगमगें' (रामचन्द्रिका, अरएयकाएड) में हमें शुन्कजी के साथ यह कहना पड़ेगा कि इसमें कोरी सूक्ति ही है, कवित्व नहीं।

प्रसाद: प्रसादजी अपने 'काव्य और कला तथा अन्य निबन्ध' शीर्षक निबन्ध-संग्रह में काव्य को आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति बतलाते हैं। उनका कथन इस प्रकार है:—

'काव्य आत्मा की सञ्चलपात्मक अनुभूति है, जिसका सम्बन्ध विश्लेषण, विकलप या विज्ञान से नहीं है। यह श्रेयमयी प्रेय रचनात्मक ज्ञान-धारा है।...

'श्रात्मा की मनन-शक्ति की वह श्रसाधारण श्रवस्था जो श्रेय सत्य की उसके मूल चारुत्व में सहसा ग्रहण कर लेती है, काब्य में सङ्गहपारमक मूल श्रनुभूति कही जा सकती है।'

—काव्य और कला तथा अन्य नियन्ध (काव्य थीर कला, एण्ड ३x)

इस परिभाषा में सत्य ग्रीर सौन्दर्य के समन्वय में ग्रात्मा की सहजवृत्ति (Intuition) पर बल दिया गया है। यह परिभाषा जॉनसन की परिभाषा के, जिसमें सत्य ग्रीर प्रसन्तता की बात कही गई है, निकट है। इसमें यह विशेषता है कि चाहता या सौन्दर्य को सत्य के मूल में कहा गया है। इसमें दो पृथक् वस्तुग्रों के समन्वय की बात नहीं है वरन् दोनों को एक-दूसरे का भीतरी ग्रीर बाहरी रूप कहा गया है। इसमें किव की ही प्रधानता है, पाठक ग्रीर ग्रीभव्यक्ति को गौग रक्खा गया है।

काव्य की पूर्णता के लिए पाटक भी उतना ही ग्रावश्यक है जितना कि किय। नाटक की पूर्णता उसके दर्शकों में है—'जङ्गल में मोर नाचा किसने जाना ', 'यह तमाशा नहीं जिसका कोई तमाशाई नहीं'। किय

रस के बीज को अपनी कल्पना के रस में सिद्ध करके समस्यय अपने हृदय में अंकृरित करता है। वह अंकृर भाषा के साधनों — ग्रभिधा, लक्ष्मा, व्यञ्जना, ग्रलङ्कारादि — द्वारा कृति में पल्लवित ग्रौर पृष्पित होकर सहृदय पाठक के संस्कारों की उष्णता में फलवान होता है। जिस प्रकार शब्द की सार्थकता वायु के कम्पनों में नहीं है वरन कहने श्रीर सुनने वाले के साम्य में है, उसी प्रकार काव्य की सार्थकता कवि ग्रीर पाठक के भावसाम्य में है। उसी भावसाम्य में अर्थ का पूर्णीतपूर्ण विकास दिखाई पड़ता है। जिस प्रकार कवि में संसार में फैली हुई सूक्ष्म भावनाओं की ग्राह-कता एवं विस्तारक शिवत रहती है, वैसे ही सहृदय पाठक में भी किव के हृदय की सक्ष्म तरङ्गों को मूर्त्तता प्रदान करने की शक्ति रहती है और यदि वह भावक या श्रालोचक भी हुआ तो उसमें विस्तारक शक्ति भी रहती है। कवि, पाठक तथा काव्य के विषय तीनों ही देश-काल के बन्धन से मुक्त होकर पार-स्परिक साम्य के विधायक होते हैं। इन सब बातों को एक परिभाषा के संकृ-चित घेरे में बाँधना कठिन है फिर भी नीचे के शब्दों में यह समन्वित भावना रक्ली जा सकती है।

काव्य संसार के प्रति किव की भाव-प्रधान (किन्तु क्षुत्र वैयक्तिक सम्बन्धों से युवत) मानसिक प्रतिक्रियाओं की, कल्पना के ढाँचे में ढली हुई, श्रेय की प्रेयरूपा प्रभावोत्पादक श्रिभच्यिकत है। प्रभावोत्पादक शब्द द्वारा भाषा की शिक्तियों और श्रलङ्कारादि के साथ पाठक का भी संकेत हो जाता है। इस परिभाषा में प्रायः सभी बातें श्रागई हैं किन्तु उसमें वह लाधव नहीं जो 'वाक्यं रसारमकं काव्यं' में है। वास्तव में यह उसी का बृहद् संस्करण है।

साहित्य शब्द ग्रपने व्यापक श्रर्ध में सारे वाङ्मय का शोलक है। धाणी का जितना प्रसार है वह सब साहित्य के श्रन्तर्गत है। इस ग्रर्थ में श्रीपधियों के विज्ञापन श्रीर बीमा-कम्पनियों के सुचना-पत्र भी

काव्य श्रीर साहित्य साहित्य में ग्राजाते हैं । वैज्ञानिक साहित्य, गिएत-शास्त्र श्रथवा ग्रथं-शास्त्र-सम्बन्धित साहित्य ऐसे प्रधीग

तो हमारी भाषा में प्रचलित हैं हीं । साहित्य का शब्दार्थ भी संग्रह के ही निकट है। श्रपने संक्रचित ग्रर्थ में साहित्य काव्य का पर्याय हो जाता है। जहाँ हम साहित्य का प्रश्न-पत्र कहते हैं वहाँ साहित्य से काव्य ही अभिप्रेत होता है। यही हाल अंग्रेजी शब्द 'Literature' का है। व्यापक अर्थ में जितना अक्षरों (Letters) का ग्रायोजन है वह सब लिट्टेचर है। लिट्टैचर शब्द लैटरां से ही बना है। संकृषित अर्थ में लिटेचर काव्य का पर्याय है। काव्य में गद्य और पद्य दोनों ही खाते हैं। कविता शब्द यद्यपि पद्यात्मक काव्य में रूढ हो गया है तथापि कभी-कभी उसका व्यापक अर्थ में भी प्रयोग होने लगता है, जैसे जब कोई मनुष्य ग्रधिक भावुकतापूर्ण वार्तालाप करने लगता है तब हम उससे कहते हैं-- 'भाई तम तो कविता करने लगे' । कविता से पद्मात्मक साहित्य का बोध होता है किन्तु काव्य शब्द पूरे भावप्रधान गद्य-पद्यातमक साहित्य का बोधक होता है। हमको यह ध्यान रखना चाहिए कि यद्यपि पद्य में गरा की अपेक्षा श्रुति-माधुर्य ग्रधिक होता है ग्रीर इस कारण उसमें प्रभावोत्पादकता भी ग्राजाती हैं तथापि पद्मबद्ध-मात्र होनें से कोई रचना कथिता या काव्य नहीं बन जाती है। पद्य को अंग्रजी में verse कहते हैं, Poetry या कविता नहीं। पद्य कविता का आकार-मात्र कहा जा सकता है उसकी आत्मा तो रस में डी है।

साहित्य के व्यापक ग्रर्थ में काव्य ग्रीर शास्त्र दोनों ही ग्राजाते हैं। रस-प्रधान साहित्य काव्य कहलाता है ग्रीर ज्ञान-प्रधान साहित्य, जिसमें बुद्धि ग्रीर नियम का शासन ग्रधिक रहता है, शास्त्र (Science) कहलाता है। जीवन की पूर्णता दोनों के ग्रनुशीलन में है—'काव्य-शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम्'।

१ इसका यौगिक अर्थ इस प्रकार है—'सहितयो: भाव। (शब्दार्थयोः)' अर्थात शब्द और अर्थ के सहित होने का भाव। वे तो स्वभाव से भी मिले हुए हैं—'वागर्थात्रिव सम्प्रक्ती'। सहित के दोनों ही अर्थ होते हैं—साथ श्रीर 'हितेन सह सहितं' अर्थात् हित के साथ। हित के साथ होने के भाव को भी साहित्य कहते हैं, दोनों ही अर्थ स्वापक हैं।

## ३: काव्य और कला

पारचात्य देशों में प्रायः काव्य की गराना कलाओं म की जाती है। वहां की विचारधारा से प्रभावित हिन्दी के कुछ ग्राचार्यों ने भी काव्य को कलाओं में स्थान दिया है। ग्राचार्य शुक्लजी ने पण्डित हिष्टिकोराभेद समाज का ध्यान इस ग्रोर ग्राकित किया है कि भारतीय परम्परा में काव्य का क्षेत्र कलाग्रों से बाहर माना गया है। हमारे यहाँ कलाग्रों को उपविद्याग्रों में स्थान मिला है। काव्य को कला से स्वतन्त्र मानने की पुष्टि में महाराज भतृ हिर का सुप्रसिद्ध वाक्यांच — 'साहित्यसङ्गीतकछाविद्दीन:'—उपस्थित किया जाता है। यह कहा जाता है कि कला यदि साहित्य से भिन्न न होती तो उसका ग्रलग उल्लेख न होता। इसके विपक्ष में यह कहा जा सकता है कि सङ्गीत भी कलाग्रों में है किन्तु फिर भी कला का पृथक् उल्लेख हुग्रा है। यदि यह कहा जाय कि कला शब्द सङ्गीत के साथ लगता है तो वह साहित्य के साथ भी लग जाता है।

किन्तु जो लोग काव्य को कला से स्वतन्त्र मानते हैं उनके तरकस में और भी तीर हैं। भामह ने काव्य के फलों में 'वैचच्ययंकलासु च' बतलाया है। इससे भी यही प्रकट होता है कि काव्य कलाओं से स्वतन्त्र है। काव्य से कलाओं में वैचक्षण्य प्राप्त होता है, काव्य स्वयं कला नहीं है। ग्राचार्य दण्डी ने देश-काल-विरोध की भाँति कला-विरोध भी एक दोष माना है। इसी प्रसङ्ग में उन्होंने कला को 'कामार्थसंश्रय।' कहा है और नृत्य, गीत, वाद्य भ्रादि कलाओं को उसके अन्तर्गत माना है:—

'मृत्यगीतप्रभृतयः कलाकामार्थं संश्रयाः'

—काब्यादर्श (३।१६२)

हमारे यहाँ चौंसठ कलाएँ मानी गई हैं, भिन्न-भिन्न प्रत्थों में इनकी सूची कुछ हेर-फेर के साथ दी गई है। ये कलाएँ एक प्रकार से विदग्ध पुरुषों या स्त्रियों की शिक्षा के श्रङ्क हैं। उनमें नाचना, गाना, तैरना, वित्र बनाना, फूलों की माला बनाना आदि बातें परिगणित हैं। उनमें पद्य-रचना या रामस्यापूरित मी है। काव्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों ही आते हैं, नहीं है। दशक्षणकवार धनक्जय (११ वीं शताब्दी) ने धीरललित नायक को कलात्मक गाना है—'निश्चिन्तो धीरलितः कलासकः सुखी मृदुः' ( दशक्ष्पक, २१६ ) टीका में उसे 'गीतादिकलाबिशिष्टो' ( दशक्ष्पक, २१६ कारिका की टीका ) कहा है। दुष्यन्त ऐसा ही नायक था। उसने शकुन्तला का ऐसा चित्र बनाया था कि उसमें 'भित्तौ समयामिप' अर्थात् तसवीर का धरातल एक-सा होता हुआ भी त्रिवली का उठाव-गिराव और नामि की गहराई का खायालोक द्वारा स्पष्ट भान होता था:—

'श्रस्यस्तुङ्गानित्र स्तनद्वयमिदं निम्नेवनाभिस्थितिः। दृश्यन्ते विषमोन्नताश्च वलयो भित्तौ समयामिष्।।'

--- श्रभिज्ञान शाक्तन्तल

यब यह प्रश्न होता है कि क्या वास्तव में काव्य ग्रीर कलागों में ऐसा पार्थक्य है कि वे एक दूसरे से स्वतन्त्र मानी जायें? वैसे तो उनमें श्रीज़-बहुत भेद है ही। कलाग्रों में किया के कौशल का भाव ग्रधिक है, उसकी एक परि-भाषा में कला को कर्तृ त्व का व्यञ्जक माना गया है—'व्यक्जयित कर्तृ शक्ति कंजेति तेनेह कथिता सा' ( प्रसादजी द्वारा भोजराज के तस्पप्रकाश से उद्धृत-काव्य ग्रीर कला तथा ग्रन्य निवन्ध, पृष्ठ ४३)—िकन्तु इन दोनों के बहुत-से सम्बन्ध-सूत्र हैं जो काव्य को यद्यपि कलाग्रों के ग्रन्तर्गत नहीं मानते तथापि उसको कला का सगोत्री ग्रवस्य बना देते हैं। काव्यों में नाटक का एक विशिष्ट स्थान है—'काव्येषु नाटकं रस्यम्'। उसमें गीत-वाद्य, चित्रकारी इत्यादि सभी कलाएँ ग्राजाती हैं। भरत मुनि ने नाटक के सम्बन्ध में कहा है:—

'लोकोपदेशजननं नाट्यमेतद्गविष्यति । न तज्ज्ञानं न तन्छिरुपं न सा विद्या न सा कला ॥'

— नाससास्त्र ( १।११३ )

'न स योगी न तत्कर्म नाट्येऽस्मिन् यन्न इश्यते ॥'

—नाद्यशास्त्र ( १।११४ )

काव्य के सम्बन्ध में भी एक ऐसी ही उक्ति है। वैसे भी तो सङ्गीत का विशेष-विशेष स्वरों द्वारा रसों से सीधा सम्बन्ध माना गया है। सातवीं शताब्दि के लिखे हुए 'विष्णुधर्मीचर' में स्वरों और रसों का सम्बन्ध इस प्रकार दिया गया है:—

'पूर्वोक्तारच नवरसाः। तत्र हास्यश्टक्षारयोर्मध्यम्-पंचमी। धीररीमा-

ज्ञुतेषु षड्जपंचमौ । करुको निषादगान्धारौ । वीभत्सभयानकयो-

---('ब्राधुनिक हिन्दी साहित्य' में संग्रहीत राय कृष्यदास के 'कलाकी भारतीय परिभाषा' शीर्षक लेख के उद्धृत, पृष्ठ २ )

इस प्रत्थ में काव्य धीर कलाग्नों का एक ही दृष्टिकोण से वर्णन हुन्ना है। यह बात में श्रीव्रजरत्नदास की गवाही पर लिख रहा हूँ, काव्य की मांति चित्रों का भी सम्बन्ध रसों से स्थापित किया गया है। मैंनें स्वयं इस ग्रन्थ को मूल में नहीं देखा है। इसके बारे में अन्यत्र भी सुना है। डाक्टर स्टेला केमिरश (Dr. Stella Kramrisch) हारा किया हुन्ना इसका अंग्रेज़ी ग्रनुवाद भी निकाला गया है, उससे ही चित्रकला में रसों के सम्बन्ध में नीचे का उद्धरण दिया जाता है:—

'Markandeya said: The sentiments (Rasas) represented in painting are said to be nine.....Picture to embellish homes shoned belong to—Sringar, Hasya and Shant rasas.'

-Vishnu Dharmottar (Part 2, Page 60).

'ग्रथित् मार्कण्डेय ने कहा : चित्रों में ग्रिङ्कित होने वाले रस नौ हैं।'''' जो चित्र घरों के ग्रलङ्करण के लिए हों वे म्युङ्गार, हास्य ग्रौर शान्तरस के होने चाहिए ।'

कला के दोषों के उदाहरणों में रस के ही दोषों को बतलाकर दण्डी ने भी कला और काव्य के समबन्ध की एक श्रव्यक्त स्वीकृति दी है (यद्यपि इसमें कला और काव्य का पार्थक्य भी व्यक्तिजत है) कि काव्य को कलाओं के वर्णन में उनके निषम के विरुद्ध न जाना चाहिए:—

> 'मार्गः कलाविरोधस्य मनागुद्दिश्यते यथा ॥ वीरश्द्रङ्गारयोर्भावौ स्थायिनो क्रोधविस्मयौ । पूर्ण सप्तस्वरः सोऽयं भिन्नमार्गः प्रवर्तते ॥

> > --काब्यादर्श (३११७०).

प्रधात् कला-विरोध का उदाहरण दिखाते हैं, जैसे वीर श्रीर श्रुङ्गार के स्थायीभाव कोध और विस्मय हैं (यह दोष का उदाहरण हुआ क्योंकि वास्तव में वीर का स्थायीभाव उत्साह श्रीर श्रुङ्गार का रित हैं) और पूर्ण सातों स्वर मिलकर गायन होता हैं (यह बात भी कला-सिद्धान्त के विरुद्ध है इसमें से बेमेज़ स्वरों की निकाल देना चाहिए था)।

हमारे यहाँ कला में सङ्गीत (जिसमें नृत्य, याद्यादि सभी माने गए हैं) भौर शिल्प (स्थापत्य, मूर्ति,तक्षरा ग्रौर चित्रकला) दोनों ही माने गए हैं -- 'कला विचित्र सङ्गीत भेदे च' (श्रमरकोष) । सङ्गीत का तो सम्बन्ध काव्य से कुछ-कुछ सीधा है ही किन्तु शिल्प का सम्बन्ध भी थोड़ी कठिनाई से रसी क्षारा लगाया जाता है। चित्र ग्रीर मूर्तियों में भी रस की ग्रिभिव्यक्ति होती है। वास्तव में हमारे यहाँ काव्य कलाग्रों के ग्रन्तर्गत नहीं है वरन् कला ग्रीर काव्य के कलेवर भिन्न होते हुए उनकी म्रात्मा एक है। काव्य की म्रात्मास्वरूप रस ही कलाओं की श्वनप्राणित करता है। चौंसठ कलाश्रों में समस्यापृत्ति के श्रतिरिक्त काव्य से सम्बन्ध ग्रौर भी कलाएँ, जैसे प्रतिमाला (ग्रंताक्षरी), नाटकों का श्रभिनय करना, नाटकों का देखना-दिखाना, कहानियों का कहना-सुनना, श्रासधान-कोष, छुन्द का ज्ञान, प्रहेलिका ग्रादि सब साहित्यिक विद्याएँ कलाग्रों में परिगणित हैं। काव्य का जितना मनोरञ्जक पक्ष है वह सब कलाश्रों में श्राजाता है। हमारे यहाँ यह पक्ष उपविद्या-रूप से स्वीकृत हुन्ना है। जिस प्रकार विज्ञान का व्यावहारिक पथ तत्सम्बन्धी कलाग्रों में पाया जाता है उसी प्रकार काव्य का व्यावहारिक एवं मनी-रञ्जक पक्ष कलाओं में याजाता है। पाठचात्य देशों में काव्य का सम्पूर्ण पक्ष कला के अन्तर्गत है। भारतीय परम्परा में उसका व्यावहारिक प्राणीस शिल्प-सम्बन्धी पक्ष कलाओं में प्राता है। उसमें जो काव्य के रूप प्राये हैं थे दिल-अह-लाव और समय काटने के साधन-री है। काव्य की नीची श्रेणिया कला में प्रवह्य माजाती हैं किन्तु ऊँची भीर नीची श्रेणियों का नितान्त पार्थवय भी नहीं हो सकता। 'कान्येषु नाटक' रम्यम्' और नाटकों में सभी कलाओं का समावेश ही जाता है। इस प्रकार नाटक, काव्य और कलाओं के सम्बन्ध-सुत्रभग जाते हैं। इस सम्बन्ध में डाक्टर हजारी प्रसाद जी द्विवेदी का वक्तव्य पठनीय है :----

'मेरा वक्तव्य यह है कि काव्य नामक वह कला जो कवियों को गोव्ठियों, समाजों और राजसभाओं में तस्काल सम्मान देती थी वह उक्तियेचिन्य-मान्न थी।''''''' यही कारण है कि पुराने अलक्कारशास्त्रों में रस की उतनी परवाह नहीं की गई जितनी अलक्कारों, गुणों और दोषों की।'

—श्रशोक के फूल (पुष्ठ १२६)

वास्तव में यह भागड़े इसीलिए उठते हैं कि काव्य और कला दोनों के ही बोध में अन्तर होता रहा है। इस सम्बन्ध में द्विवेदी जी लिखते हैं:--

'वस्तुत! जिन दिनों कान्य को कला कहा गया था उन विनों उसके हुम्हीं दो गुणों का प्राधान्य लच्य किया गया था। (१) उक्तिचैचित्र्य श्रीर(२)सहस्य-हृद्य-रक्षन। ज्यों-अयों श्रनुभय का चेत्र श्रीर विचार का चेत्र विस्तीर्ण होता गया स्यों-स्यों कला की परिभाषा भी व्यापक होती गई श्रीर काव्य का चेत्र भी विस्तीर्ण होता गया।' —श्रशोक के फूल (पृष्ठ १२०)

शुक्लजी ने उक्तिवैचित्र्य को सूक्ति कहा है, काव्य नहीं कहा है किन्तु इन दोनों के बीच में कोई बिमाजक रेखा खींचना कठिन है। नीची श्रेग्री का भी काव्य काव्य ही होता है।

काव्य की परिभाषा पर विचार करने से पूर्व प्रकृति के साथ उसके सम्बन्ध को समक्ष लेना श्रावश्यक है। मनुष्य संसार में जन्म लेता है। वह प्रकृति को श्रपनी सहचरी के रूप में पाता है किन्तु वह सहचरी सदा

कला और प्रकृति उसके मनोनुकूल नहीं होती। उसमें चाञ्चल्य ग्रीर स्वेच्छा रहती है। वैज्ञानिक ग्रीर कलाकार दोनों ही प्रकृति-सह-

चरी की उपासना करते हैं, वैज्ञानिक उसे उपास्य से परिचारिका बनाता है, कलाकार उसे सहचरी ही बनाये रखता है किन्तु साज-सम्हाल द्वारा अधिक मनोनुकूल बना लेता है। प्रकृति अपने विकास में कुछ मन्द गित से चलती है। कलाकार और वैज्ञानिक उसकी गित की दशा को पहचानकर उसे अपने सामने ले आते हैं। प्रकृति गुरा-दोषमय है और कभी-कभी हमको अपने वशी-भूत भी कर लेती है। कलाकार प्रकृति पर मपनी छाप डाल उसे स्व भावानु-वित्तनी बना लेता है। प्रकृति परमेश्वर की कला है तो कला मानव की कला है। कला में मनुष्य के कर्त्तृ त्व का भाव रहता है किन्तु उसके लिए कृत्रिमता आवश्यक नहीं। कला इतनी स्वाभाविक हो सकती है कि वह प्रकृति के विल्कुल निकट आजाय और प्रकृति में इतना सौन्वयं दिखाई पड़ सकता है कि वह कला की कोटि में गिनी जाय, तभी फूल-पत्तियों में लोग परमात्मा की कारीगरी की प्रशंसा किया करते हैं। किन्तु प्रकृति और कला दोनों की सीमाएँ अलग हैं; कला प्रकृति पर मनुष्य की विजय है, प्रकृति में मनुष्य की शक्ति की सीमा है। यहाँ पर प्रकृति का अर्थ अपराजित प्रकृति है। सच्ची कला प्रकृति और मानव के सामञ्जस्य में है।

हमारे यहाँ की अपेक्षा कला का सैद्धान्तिक विवेचन पाश्चात्य देशों में कुछ अधिक हुआ है। इसका यह अभिप्राय नहीं कि हमारे कला की परिभाषा यहाँ कला के सैद्धान्तिक विवेचन का अभाव है। हमारे यहाँ कला के ज्यावहारिक विवेचन की ओर अधिक प्रवृत्ति रही, यह देश-देश की परम्परा का भेद है।

पारचात्य देशों में कला की परिभाषाएँ ग्रारम्भ में तो बाह्य से ग्रन्तर की ग्रोर गई हैं ग्रथीत् उनमें प्राकृतिक ग्रनुकरण के साथ मानसिक पक्ष की ग्रोर संकेत-मात्र रहता है ( जैसे अरस्तू की परिभाषा में, जिसमें कि कला अनुकृति मानी गई है ) फिर कमशः इनमें भीतर से बाहर की और प्रक्षेपण की प्रवृत्ति आईं। कोचे ने अभिच्यक्ति (सो भी मानसिक ही ) को ही कला माना है। प्रकृति की न्यूनता और अपूर्णता को अरस्तू ने भी स्वीकार किया है। कला उसी न्यूनता को पूरा करती है। गुष्तजी ने इस भाव की बड़ी सुन्दर अभिव्यक्ति की है:—

> 'हो रहा है जो जहाँ, सो हो रहा, यदि वही हमने कहा तो क्या कहा? किन्तु होना चाहिये कब क्या, कहाँ, इदक्त करती है कला ही यह यहाँ,'

> > —साकेत ( प्रथम सर्ग, पृष्ठ २१ )

इसलिये एक ग्राचार्य ने कला को वास्तविकता का उसके भानसिक यज्ञ में प्रस्थापन कहा है—'The presentation of the real in its mental aspect'। इस प्रकार कला वास्तविकता का ग्रावर्शीकरण बन जाती है। यह ग्रावर्श मन में रहते हैं और इस प्रकार वह ग्रावर्शों के प्रक्षेपण (Projection) का रूप भारण कर लेती है। हेगिल का कथन है कि सीन्वयं विचार या ग्रावर्श की प्रकृति में भलक है—'Beauty is the shining of the idea through matter.'। प्राकृतिक सीन्वयं ईश्वरीय सीन्वयं का ग्राभास है, कला उसी ग्राभास की पुनरावृत्ति है किन्तु उसके मत से इस पुनरावृत्ति में विचार ग्रीर ग्रावर्श की चमक ज्यावह रहती है। इस प्रकार की परिभाषाएँ तात्त्रिक '(metaphysical) कही जाती है।

इस दृष्टिकोण के अतिरिक्त और भी दृष्टिकोणों से कला की परिभाषाएँ की गई हैं। हवंट स्पेन्सर आदि ने कला को अतिरिक्त शिवत के अथवा फालतू उमझ के प्रसार और खेल की प्रवृत्ति का फल बतलाया है। यह परिभाषा प्राणि-शास्त्र-सम्बन्धी है और यह वास्तव में कला की मूल प्रवृत्ति या उसके प्रजनन की व्याख्या करती है।

कुछ परिभाषाएँ, कला किसकी अभिन्यिकत है, इसका उत्तर देती है। कला रेखाओं, रङ्कों, गतियों, ध्वनियों और शब्दों में मनुष्य के मनोगत भायों की बिह्याभिन्यिकत है। कतिपय परिभाषाएँ, कला हमको क्या देती है, ध्रा प्रदन्त का उत्तर देती हैं। कुछ लोग तो कला को शुद्ध अर्थात् उपयोगिता से असम्बद्ध प्रसन्नता या ग्रानन्द का जनक मानते हैं। ये लोग सीन्दर्यवादी या कलायादी (Aesthetes) कहलाते हैं। कोई-कोई ग्राचार्य इसका सम्बन्ध मानव-हित से बतलाते हैं। फायड के अनुयायी कला को दिमित वासनाओं का उन्नयन या पर्युत्थान मानते हैं। ये लोग भी कला की प्रेरणा की ही ज्याख्या करते हैं। कोचे ने इसे अभिव्यक्ति माना है, कुशल अभिव्यक्ति भी नहीं। उसके मत से अभिव्यक्ति यदि होती है तो कुशल और सुन्दर सब-कुछ होती है। शायद कोचे से ही प्रभावित होकर गुष्तजी ने भी कला को कुशल अभिव्यक्ति कहा है:—

'श्रभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही तो कला'

—साकेत ( पञ्चम सर्ग, पृष्ठ १७ )

प्रसादजी ने ग्रपने 'काव्य श्रीर कला' शीर्षक निवन्ध में कला की क्षेमराज-कृत परिभाषा जो 'शियसूत्र-विमर्शिनी' से दी है वह हेगिल की परिभाषा की कोटि में श्रायेगी। हम यह भी देख सकते हैं कि हेगिल-की-सी विचारधारा हमारे यहाँ पहले से वर्तमान थी। यह परिभाषा प्रसादजी द्वारा किये गये श्रनुवाद सहित नीचे दी जाती हैं:—

'कलयित, स्वरूपं थावेशयित, वस्तुनि वा तत्र-तत्र प्रमातिर कलनमेव कला श्रर्थात्—नव-नव स्वरूप-प्रथोग्नेख-शालिनी संवित वस्तुओं में या प्रमाता में स्व को, खात्मा को परिमित रूप में प्रकट करती है, इसी क्रम का नाम कला है।'

—काव्य और कला तथा अन्य निवन्ध (काव्य और कला, पृष्ठ ४३) काव्य की भाँति कला के विचार में नीचे की बातों का योग रहता है:—

- १. कलाकार का ग्रात्म-भाव या ग्रापा (Personality) कला-विज्ञान की भौति कलाकार से निरपेक्ष नहीं है, इस ग्रात्म-भाव से कलाकार के ग्रानन्द का भी सम्बन्ध है।
- २. प्रकृति के सम्पर्क में आये हुए कलाकार के भाव और विचार जिनमें सौन्दर्य और हित, प्रेय श्रीर श्रेय का समन्वय रहता है।
- ३. उन विचारों या भावों की अभिव्यक्ति और उसका माध्यम ( पत्थर, स्याही, कागज आदि )।

४. कला के द्रव्टा या श्रोता । टाल्सटाय ने कला की संकामकता पर ग्रधिक बल दिया है । उसका कथन है कि कलाकार कुछ संकेतों द्वारा ग्रपने भावों को दूसरों तक पहुँचाता है ग्रीर वे दूसरे उन भावों से प्रभावित हो उनका ग्रनुभव करते हैं। कला के लिए दर्शक, पाठक ग्रीर श्रोता ग्रावश्यक हो जाते हैं।

संक्षेप में कह सकते हैं कि कला कलाकार के ग्रानन्द की श्रेय ग्रीर प्रेय तथा ग्रादर्श ग्रीर यथार्थ को समन्वित करने वाली प्रभावोत्पादक ग्रिभव्यक्ति है। कलाओं का वर्गीकरण कई श्राधारों पर किया जाता है। सब से पहला आधार तो उपयोगिता श्रीर सौन्दर्य का है। उपयोगिता भीतिक सुख से सम्बन्धित है, सौन्दर्य मानसिक से। जिन कलाओं में उपयोगिता

उपयोगी श्रोर का प्राधान्य हो वे उपयोगी ग्रीर जिनमें सीन्तर्य गा प्राधान्य लित कलाएँ कही जायँगों। कला की उपर्युक्त परि-भाषा वास्तव में लिल कलाग्रों पर ही लागू हो सकती है

क्योंकि बढ़ई-लुहार की कलाओं को हम म्रानन्द की म्रिभव्यवित नहीं वह सकते। उनमें भी ग्रानन्द की ग्राभिक्यवित तब हो सकती है जब कलाकार अपना काम रुचि के साथ करता है। जो बस्तुएँ सीधे-तौर से हमारे सुख का सम्पादन करती हैं वे लिलत कलाएँ कही जायँगी और जो साधन-रूप से सुख का सम्पादन करें वे उपयोगी कलाओं में शामिल होंगी, वास्तव में यह विभाजन पाइचात्य परम्परा के अनुसार है और अधिक वैज्ञानिक भी नहीं है। लालित्य और उपयोगिता का नितान्त पार्थवय नहीं है। चाकू के बेंटे पर यदि नवकासी हो ( अीर फल उसका दिखावा-मात्र न हो ) तो उसमें कला श्रीर उपयोगिता का सम्मिश्रण हो जायगा। जहाँ तक हाता है मनुष्य सुन्दरता की चाहता है। स्टीम एक्जिन पर थोड़ी बहुत सजावट कर ही दी जाती है। रेलवे स्टेशनों की तो बास ही दूसरी है, लोग जेलाबानों और पुलिस स्टेशनों की भी गमलों और फूलों से राजाते हैं। सौन्दर्य स्वयं प्रपनी उपयोगिता रखता है। सुन्दर यस्तु के देखने से जित्त प्रसान होता है, काम करने में स्फूर्ति मिलती है। सङ्गीत से तो मानसिक रोग भी ग्रन्छे किये जाते हैं । स्थापत्य या वास्तुकला ( Architecture ) में सीन्दर्य के साथ उपयोगिता का सम्मिश्रण रहता है। जिसको उपयोगी कला कहते हैं उसका ठीक नाम शिल्प प्रथवा Craft हैं। हमारे यहाँ स्थापत्य, गुलि, तक्षण, ग्रीर चित्रकला को शिल्प कहा गया है।

याजकल लोग ( विशेषकर कोचे से प्रभावित ) कलाओं के वर्गीकरण के पक्ष में नहीं हैं। कला आत्मा की ही यभिव्यवित है और आत्मा एक हैं। कोचे के मत से कला का जन्म कलाकार के अन्तः करण में होता कला श्रों का है। वहाँ पर विभाजन का कोई प्रका नहीं उठता। विभाविभी जन कला का नहीं वरन् कला-कृतियों का जो आन्तरिक कला के वाह्य रूप हैं, होता है। सामग्री और अभिव्यवित के पाध्यम के भेव से कलाओं में भेव माना गया है? कोचे की मत से मानसिक श्रभिव्यवित

की श्रवस्था में (उसके मत'से वहीं असली कला है) कोई श्रीरायाँ नहीं रहतीं। भारतवर्ष में इसी कारण कलाओं का नाम-परिगणन तो कराया है किन्तु वर्गीकरण नहीं हुया है। कामसूत्रों में ६४ कलाग्रों का उल्लेख है। उनमें कुछ उपयोगी कलाएँ भी हैं, जैसे सोना, पीतल ढालना ग्रादि किन्तु ग्रधिकाँश कलाग्रों का सम्बन्ध विलास-वैभव की सामग्री से है। कला की भारतीय परम्परा में वे ही वस्तुएँ ग्राती हैं जिनका जानना उस समय के विदग्ध पुरुष प्रथवा स्त्री के लिए ग्रावश्यक था। माला गूँथना, रत्नों की परीक्षा, सोना-चाँदी ढालना, चार-पाई बुनना ग्रादि की कलाग्रों का भी सम्बन्ध विलास-वैभव से ही है। पाइचात्य देशों में जो मुख्य लित कलाएँ मानी गई हैं वे सब चौंसठ कलाग्रों में ग्राजाती हैं।

पाश्चात्य मत से मुख्य लिलत कलाएँ पाँच हैं—(१) वास्तुकला (भवन-निर्माणकला), (२) मूर्ति-तक्षणकला, (३) म्रालेख्य (चित्रकला), (४) सङ्गीत, (५) काव्य । इनमें काव्य को छोड़कर सभी कलाएँ ६४ कलायों में शामिल हैं। काव्य से सम्बन्धित काव्य के मङ्गस्यक्प यन्य कलाएँ भी जिनका काव्य के मनो-रञ्जन-पक्ष से ग्रधिक सम्बन्ध हैं, इनमें ग्रागई हैं। इन पाँचों कलाथों के श्रेणी-बद्ध करने का यह ग्राधार रखा गया है कि जिस कला में सामग्री का ग्रपेक्षाकृत कम प्रयोग हो ग्रौर भाव की ग्रधिक व्यञ्जना हो, वही कला श्रेष्ठ है।

इन कलाओं में पहली तीन का सम्बन्ध देश (Space) से हैं और पिछली दो का सम्बन्ध काल से हैं। सङ्गीत की ताल-लय काल से ही सम्बन्ध रखती हैं। किविता की मात्राएँ भी काल पर ग्राश्रित हैं। इसीलिए पहली तीन कलाओं को पाइवें-स्थापन (Juxtaposition) की कला कहते हैं। पहली तीन का सम्बन्ध वृष्वीपर कम (Succession) की कला कहते हैं। पहली तीन का सम्बन्ध नेत्र से हैं और शेष दोनों का सम्बन्ध प्रधानतया कर्एा से हैं। पहली तीन कलाओं में मूर्तत्त्व ग्रधिक है, पिछली दो अमूर्त्तप्रायः हैं। यदि इस विभाजन को इन्द्रियों पर ग्राश्रित करते हैं और काव्य का सम्बन्ध केवल कानों से करते हैं तो दृश्यकाव्य का काव्य के क्षेत्र से बहिष्कार कर देना होगा या विभाजन का ग्राधार बदलना पड़ेगा। वैसे लिखे या छपे ग्रक्षरों द्वारा काव्य का सम्बन्ध भी दोनों इन्द्रियों से हो जाता है।

सङ्गीत : इसको कामसूत्रों में सबसे पहला स्थान दिया गया है। प्लेटो ने भी सङ्गीत के ही अन्तर्गत काव्य को रक्खा है। उसके शिक्षा के कार्यक्रम में सङ्गीत मन के लिए और जिमनास्टिक शरीर के लिए बताया गया है— 'Music for The mind, gymnastics for the body'—इसमें देश का स्थान काल ले लेता है। यह कला गतिशील है। गीत, ताल, लय—ये सब गति के ही रूप हैं और कालाश्रित हैं। इससे नृत्य, वाद्य भी सम्बन्धित

हैं। सङ्गीत में सामग्री उपादान नहीं बनती जैसी कि मूर्तिकला श्रीर निवकला में किन्तु काव्य की भाँति वह माध्यम-मात्र रहती है। सङ्गीत का यदि कोई उपादान है तो वायु के कम्पन। सङ्गीत में विषय की इतनी महला नहीं होती जितनी श्राकार श्रीर विधि की। उसकी भाषा सार्वजनिक होती है। यह भावों को उत्तेजित करता है। विषय की सम्पन्नता जैसी काव्य में श्रासी है, सङ्गीत में नहीं रहती।

काव्य: इस कला की सामग्री भाषा है। भाषा और भाष का जलवीचि-का-सा ही सहज सम्बन्ध है। उसमें भाव और सामग्री की टकराहट नहीं होती है और यदि होती है तो विजय-प्राप्ति के पश्चात् सामग्री और भाव का पूर्ण तादातम्य हो जाता है। सङ्गीत इसका सखा या सेवक बनकर इसका उपकार करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कलाश्रों की परम्परा में सामग्री कमशः कम होती गई है और उसी के साथ भाव का श्राधिवय होता गया है।

तुलना और सम्बन्ध : ये कलाएँ एक दूसरे से सम्बन्धित हैं। इस सब में भाव की ग्रभिव्यक्ति रहती है। वास्तुकला को किसी ग्राँग्रेजी लेखक ने जमा हम्रा सङ्गीत (Frozen music) कहा है। सङ्गीत की भौति वास्तुकला की भी भाषा सार्वजनिक है। यदि उसमें गहराई की कमी है तो व्यापकता का माधिक्य है। ताज के सौन्दर्य से सभी लोग प्रभावित होते हैं। वास्तुकला में मानव की ग्राकृति न रहते हुए भी वह मानवी भावों की छोतक होती है। मित ग्रीर चित्र में भावों के साथ ग्राकृति भी रहती है। चित्र में मानव-ग्राकृति के साथ प्रकृति की भी प्रतिलिपि, पष्ठभूमि के रूप से ग्रथवा स्वतन्त्र रूप से ग्रा जाती है। रङ्कों के कारण उसमें यह विशेष स्वाभाविकता श्रीर श्राकर्षवाता श्राजाती है। मृत्तियाँ प्रस्तर-चित्र हैं। काव्य में भी चित्र उपस्थित किये जाते हैं। फाव्य के चित्र शब्दों के माध्यम से कल्पना में जाग्रत किये जाते हैं। चित्र श्रीर मृत्यिं। ग्रशिक्षित को भी प्रभावित कर सकती हैं। काव्य की पूरी बात तो नहीं किन्तु जहां तक मूर्त जगत का सम्बन्ध है वह चित्र में अच्छी तरह आजाता है किन्तू चित्र से भी अच्छे रूप में काव्य का मूर्त और अमूर्त पर समान अधिकार है। चित्र में अमूर्त्त की व्यञ्जना ही रहती है, काव्य में उसका साक्षात वर्णन होता है। काव्य में प्रेम और चिन्ता जैसे अमूर्त्त पदार्थीका भी सफलता के साथ चित्रण हो जाता है। वास्तुकला तो नितान्त एकदेशीय है। मृत्तिया और चित्र स्थानान्तरित हो सकते हैं किन्तु वे काव्य की भाँति सर्वजनसूलभ नहीं हो सकते। सङ्गीत श्राकार-प्रधान काव्य है, काव्य सार्थक सङ्गीत है। मानवीय भावों का उतार-चढ़ाव और उसकी सूक्ष्मताएँ जितनी काव्य में प्रवतरित हो राकती है उतनी श्रीर किसी कला में नहीं। नाटक काव्य श्रीर इतर कलाश्रों के संयोग का फल है। उसमें श्रीभनेताश्रों के सजीव माध्यम के प्रयोग के कारण श्रीक सजीवता श्राजाती है, तभी तो कहा है 'काब्येषु नाटक रम्यम्'।

काव्य का सङ्गीत से तो विशेष सम्बन्ध है ही किन्तु उसमें अन्य कलाओं का भी प्रतिनिधित्व हो जाता है। काव्य में वास्तुकला के एकता, पूर्णता, सन्तुन्तन, अनुपात श्रादि के गुण वतमान रहते हैं। मूर्तिकला और चित्रकला-के-से उसमें चित्र रहते ही हैं, अन्तर केवल इतना है कि उसमें चित्र शब्दमय होते हैं। काव्य का वर्णानांश चित्रकला से ही सम्बन्धित है। वर्णन का सम्बन्ध देश से है और विवरण या प्रकथन (Narration) का सम्बन्ध काल से है। काव्य में सङ्गीत की तरलता, लय और गित भी है। इस प्रकार काव्य में सभी कलाओं के मूल तत्त्व आजाते हैं। जो बात नाटक के सम्बन्ध में कही गई है वह काव्य के सम्बन्ध में भी सार्थक होती है। अन्तर इतना ही है कि नाटक में अन्य कलाओं का प्रतिनिधित्व स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही रूप में होता है और काव्य में केवल सूक्ष्म रूप से ही होता है। फिर भी नाटक की भाँति काव्य के सम्बन्ध में कही हुई नीचे की उक्ति पूर्णतया सार्थक है। आचार्य भामह ने कहा है:—

'न स शब्दो न तद्वाच्यं न स न्यायो न सा कला। जायते यश्च काव्याङ्गमहो भारो महान् कवेः॥'

—काच्यालङ्कार (४।४)

काव्य और अन्य कलाओं का पारस्परिक आदान-प्रदान भी होता रहता है। पाश्चात्य देशों में तो काव्य के बहुत से वाद, जैसे प्रभाववाद (Impressionism) वस्तुगत ब्युरे का वर्णन न करके मानसिक प्रभाव का वर्णन करना, चित्रकला आदि कलाओं से आये हैं। किवता के भावों को चित्रों में (विशेष-कर नायक-नायिका आदि सम्बन्धी) अवतरित किया जाता है। चित्रकला में भी रसनिष्पत्ति के लिए वास्तविकता का आदर्शिकरण और किसी अंश में साधारणीकरण भी रहता है। नायिकाओं के चित्रों में व्यक्ति की अपेक्षा सामान्य Type की ओर अधिक प्रवृत्ति रहती है। काव्य की भाँति ही चित्रकला में भी सामान्य और व्यक्ति के समन्वय की समस्या आती है। बिहारी, विद्यापति आदि के काव्यमय वर्णनों के चित्र बनाये गये हैं। हमारे यहाँ के आवार्यों ने रसों के रक्त माने हैं, जैसे श्राङ्गार का स्थाम, रौद्र का लाल। इस प्रकार वर्णों द्वारा रसों और चित्रों का विशेष सम्बन्ध हो जाता है। काव्य की ही भाँति चित्रकला में भी (जिसमें मृत्ति भी शामिल है) प्रत्यक्ष और

प्रतीकात्मक (Symbolic) परोक्ष भाव भी रहता है। सुर्योदय चित्रकला में भी एक भौतिक घटना-मात्र नहीं रहता बरन् आशा का प्रतीक बन जाता है।

काव्य के वर्णनों के ही चित्र नहीं बने हैं वरन् सङ्गीत की राग-रागनियों के भी चित्र बनाये गये हैं। उनमें सङ्गीत के श्रनुकूल वातावरण तो उपस्थित कर ही दिया जाता है किन्तु जो राग जिस रस से सम्बन्धित है उसकी भी श्रिभिव्यक्ति हो जाती है। इस प्रकार कालगत वस्तु देशगत बना दी जाती है।

नृत्त में तो ताल के अनुकृल पद-सञ्चालन होने के कारण काल की ही प्रधानता रहतो है किन्तु नृत्य में मूल अभिनय के रहने से जीवन के लिश भी उपस्थित किये जाते हैं। नृत्य में भावों की अनुकृति रहने के हेतु वह दूर्यकाव्य के निकट आजाता है। वाद्य की भांति नृत्य का सम्बन्ध केवल श्रवणेन्द्रिय से नहीं वरन नेत्रों से भी है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि चाहे पारचात्य देशों की भौति कान्य की कलाओं के अन्तर्गत न मानें किन्तु काव्य का अध्ययन कलाओं से वियुक्त मान-कर नहीं कर सकते हैं। हमारे यहाँ चाहे काव्य कला के अन्तर्गत न रहा हो किन्तु काच्य का एक भेद कलाश्रित ग्रयति कला को ग्रपना विषय बनाने वाला रहा है। भामह ने-'कलाशास्त्राश्रयं' (काव्यालङ्कार, १११७)-नाम से काव्य का एक चौथा भेद माना है । किसी काल-विशेष की काव्य-सम्बन्धी तथा चित्रकला-सम्बन्धी प्रवृत्तियों का अध्ययन करें तो उनमें कुछ समानता मिलेगी। रविवर्मा की निश्वकला तथा मैथिलीशरणजी की प्रारम्भिक कविताओं में ब्रिवेदीयुग की इतिपत्तात्मकता तथा उपवेशात्मकता की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है, इसी प्रकार प्राचीन भार-तीय चित्रकला में भौतिक मान ग्रीर श्रनुपात की श्रपेक्षा भाव का प्राधान्य मिलता हैं। उसमें वस्तुवाद की अपेक्षा आदर्शवाद अधिक है। यही बाल काव्य में भी मिलती है। बङ्गाल के चित्र में भी छायावादी कविता की भौति स्थूल की श्रपेक्षा सूक्ष्म की प्रवृत्ति श्रधिक है। श्रालोचक किसी समय या देश के काव्य के अध्ययन करते समय उस समय वा देश की अन्य कलाओं की स्थिति पर विचार किये बिना नहीं रह सकता है। यदि पाश्चात्य देशों में काव्य का कलाम्रों के साथ प्रध्ययन किया जाता है तो उससे विशेष विचिलित होने की बात नहीं है। अन्तर केवल इसना है कि पाश्चात्य देशों में काव्य को भी कलाओं की अनुक्रति-प्रधान दृष्टि से देखा गया है किन्तु इसके विपरीत हुमारे यहाँ कलाओं का विवेचन भी काव्य में मान्य रस और भाव की दृष्टि को मुख्यता देकर किया गया है।

क इस कृष्टि से डाक्टर क्यांमसुन्दरदासजी के 'हिन्दी भाषा ग्रीर साहित्य' में

भारतीय चित्रकला का जो वर्णन है वंह नितान्त भर्ती की चीज नहीं है। रीति-काल की किवता तथा उस काल की कलाओं में विशेष साम्य है। दोनों में ही विलास-वैभव का चित्रण है। सभी पाश्चात्य विचार हेय नहीं होते हैं और बहुत-से विषयों में भारतीय और पाश्चात्य ग्राचार्य एक मत हो सकते हैं। काव्य का कलाओं के साथं श्रध्ययन करना भारतीय संश्लिष्ट दृष्टि के अनुकूल है। कलाओं के सम्बन्ध में विष्णुधर्मीत्तर, शुक्रनीतिसार, शिल्परत्न. मानसार ग्रादि में बड़ा संश्लिष्ट विवेचन है।

डाक्टर क्यामसून्दरदासजी ने 'साहित्यालोचन' में कलाओं को जो श्रेणीबद्ध किया वह हेगिल ( Hegel ) के विवेचन के आधार पर है। जिस कला में वाह्य सामग्री का प्रयोग जितना कम हो ग्रौर आत्मा के भावों की ग्रभिव्यक्ति जितनी ग्रधिक हो उस ग्रंश में विशेष वही श्रेष्ठ कला है। इस दृष्टि से सबसे नीचे वास्तुकला है, उसमें सामग्री का ग्राधिक्य रहता है भौर भावों की ग्रभिव्यक्ति अपेक्षाकृत कम होती है। इस प्रकार उत्तरोत्तर मृत्तिकला, चित्रकला, सङ्गीत ग्रीर काव्य में सामग्री कम होती जाती हैं और भावाभिव्यक्ति का आधिक्य होता है। काव्य में सामग्री (भाषा) ग्रीर भाव की एकता हो जाती है। चित्रकला में ब्युरा (Detail) ग्रीर भावाभिव्यक्ति तो ग्रधिक होती है किन्तु उसमें स्थिरता रहती है, सङ्गीत-की-सी तरलता नहीं रहती । सङ्गीत में तरलता है किन्तु वह स्राकार-मात्र है। उसमें भावों ग्रौर विचारों की सम्पन्नता नहीं। काव्य मूर्त्त सामग्री से भी स्वतन्त्र है। तभी कवि की वाणी को 'अनन्यपरतन्त्राम्' कहा है ग्रीर उसमें सङ्गीत-की-सी तरलता के साथ भावों ग्रीर विचारों की सम्पन्नता भी है।

# ४ : साहित्य की मूल पेरणाएँ

'एक लहें तपपुक्षन्ह के फल ज्यों तुलसी श्ररु सूर गोसाँई । एक लहें बहु सम्पति केशव भूषन ज्यों वर बीर बढ़ाई ॥ एकन्ह को जसही सों प्रयोजन है रसखानि रहीम की नाँई । दास कवित्तन्ह की चरचा बुद्धियन्तन को सुखदे सम ठाँई ॥'

—भिखारीदासकृत काव्यनिर्णय (भक्तलाचरण १०)

साहित्य की गौरव-गरिमा का गायन करते हुए प्रायः लोग कहा करते हैं कि वह पृथ्वी और स्वर्ग के बीच की वस्तु है किन्तु वास्तव में साहित्यक की गति त्रिशंकु-की-सी नहीं है। विश्वामित्र की गाँति साहि-

साहित्य श्रीर त्यकार अपने यजमान को सदेह स्वर्ग पहुँचाने का वावा जीवन नहीं करता वरन् वह अपने योगवल से इसी पृथ्वी पर ही स्वर्ग की प्रतिष्ठा कर देता है। पृथ्वी से ऊपर का स्वर्ग

तो बिना मरे नहीं प्राप्त होता है। किसी वस्तु को 'स्वर्ग की है' कहकर प्रतिष्ठा देना इस लोक का प्रपमान करना है। साहित्य इसी लोक की किन्तु प्रसाधारए। वस्तु है और उसके मूल तन्तु जीवन से ही रस ग्रहण करते हैं।

साहित्य जीवन से भिन्न नहीं है वरन् वह उसका ही मुखरित रूप है। वह जीवन के महासागर से उठी हुई उच्चतम तरङ्ग है। मानव-जाति के भागों, विचारों श्रौर संकल्पों की ग्रात्मकथा साहित्य के रूप में प्रसारित होती है। साहित्य जीवन-विटप का मधुमय सुमन है। वह जीवन का चरम विकास है किन्तु जीवन से बाहर उसका ग्रस्तित्व नहीं। उसमें पाचन (Assimilation), वृद्धि (Growth), गति (Movement) ग्रीर पुनहत्पावन (Reproduction) ग्रादि जीवन की सभी क्रियाएँ मिलती हैं। श्रङ्ग श्रङ्गी से भिन्न गुए-वाला नहीं होता, इसलिए जीवन की मूल प्रेरणाएँ ही साहित्य की मूल प्रेरक शक्तियाँ हैं। जो वृत्तियाँ जीवन की ग्रीर सब क्रियाशों की मूल स्रोत हैं ही साहित्य को भी जन्म देती हैं।

जीवन की मूल प्रेरणाश्रों के सम्बन्ध में श्राचार्यों का मतभेद है। इनका

विचार उपनिषद्-काल से चला भ्रा रहा है। वृहदारण्यक उपनिषद् में पुत्रेषणा,

वित्तैषणा ग्रीर लोकेषणा ग्रर्थात् पुत्र की चाह, धन को जीवन की चाह ग्रीर लोक ग्रर्थात् यद्या की चाह मानी है। ये साधारण प्रेरणाएँ मनुष्य की चाहें हैं। ब्राह्मण इनसे ऊँचा उठकर त्याग का जीवन व्यतीत करता है, ग्रात्मा को जानकर इनकी

चाह नहीं रहती है:---

'एवं वे तदारमानं विदित्वा बाह्मणाः पुत्रैवणायाश्च वित्तैषणायाश्च लोकेष-णायाश्च व्यत्थायाय भित्ताचर्यं चरन्ति ।'

— वृहदार एयक (३।४।१)

योख्प के मनोविश्लेषण-शास्त्र ( Psychanalysis ) का भी उदय इन्हीं प्रेरणाओं के अध्ययन के लिए हुआ। इस शास्त्र के तीन मुख्य सम्प्रदाय हैं। उनके श्राचार्यों के नाम हैं—फायड ( Freud ), एडलर (Adler) और युंग (Jung)।

फायड : फायड ने प्रायः सभी कियाओं का मूल कामवासना में माना है। ये वासनाएँ अपने विकसित रूप में ही नहीं वरन् बाल्यकाल के अविकसित रूप में भी जीवन की कियाओं की मूल प्रेरक शक्ति रहती हैं। ये सामाजिक शिष्टाचार और रोक-धाम के कारण, जिसको फायड ने अँग्रेजी में सेन्सर (Censor) कहा है और हिन्दी में हम ग्रीचित्यदर्शक कह सकते हैं, उपचेतना में दब जाती हैं। वहाँ से वे हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं और अपने निकास का मांग खोजती रहती हैं किन्तु बदले हुए रूप में, जिससे कि वे सेन्सर की निगाह और रोक-थाम से बची रहें।

इन निकास के मार्गों में मुख्य हैं—स्वप्न, दैनिक भूलें श्रौर हँसी-मजाक। कला श्रौर काव्य भी इन्हीं निकास के मार्गों में से हैं किन्तु ये श्रधिक परिष्कृत श्रौर परिमाणित हैं। साहित्य श्रौर किवता में वासना का उन्नयन या पर्युत्थान (Sublimation) हो जाता है। जैसे निराश श्रेम का देश-श्रेम में पर्युत्थान हो जाता है वैसे ही ईश्वर-श्रेम या प्रकृति-श्रेम के रूप में वह साहित्य में श्राजाता है। फ्रायड से श्रमावित लोग ऐसा ही मानते हैं।

एडलर: एडलर महोदय किसी ग्रमाव या क्षित की पूर्ति को जीवन की मूल प्रेरक शिवत मानते हैं। बच्चा छुटपन से ही किसी शारीरिक या परिस्थिति-सम्बन्धी कमी का ग्रमुभव करता है। उसके मन में हीनता-भाव की एक गुरथी जिसको अंग्रेजी में 'Inferiority Complex, कहते हैं, बन जाती है। उसी से प्रेरित हो वह ग्रपनी कमी को पूर्ण करने के लिए भले या बुरे ज्याय काम में लाया

करना है। यही क्षति-पूर्ति का भाव उसके सारे जीवन की प्रभावित करता है। इस हिसाब से साहित्य-निर्माण हमारी किसी क्षति-पूर्ति के रूप में ही होता है। इसके कुछ उदाहरण भी दिये जा सकते हैं। अन्धे लोगों की कल्पना अधिक बढ़ जाती है क्योंकि वे उसी के द्वारा अपनी क्षति-पूर्ति करते हैं। अक्षि-हीन सूर और मिल्टन इससे प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। विधोवियन भी अन्धा था। कबीर को अपने जुलाहेपन का हीनता-भाव था और इसीलिए वे कह उठते थे —'त् बाम्द्वन मैं काशी का जुलाहा'—इसी के कारण उनमें कुछ अहंभाव भी बढ़ा हुआ था। वे हिन्दू-मुसलमान दोनों को फटकारते और अपने को देवताओं तथा मुनियों से श्रेष्ठ गानते थे। उन्होंने अपनी 'फीनी-फीनी बीनी चदरिया' में दाग नहीं लगने दिया था। आयसी को भी अपनी कुछ पता का गर्व था:—

'चाँद जैस जग विधि ग्रौतारा । दीन कलंक, कीन्ह उजियारा॥'

-पदमावत (स्तुति-खगड)

तुलसी भी शायद अपनी स्त्री की डाट-फटकार से ही उत्पन्न हीनता-भाय को दूर करने के प्रयत्न में इतने बड़े कवि बन गये। भूषण को अपनी भाभी के उलाहने को पूरा करने के लिए शिवाजी का आश्रय लेना पड़ा। एउलर ने बतलाया है कि कुटुम्ब का दूसरा लड़का अपने को जीवन की धुड़-बीड़ में पिछड़ा हुआ पाता है और वह अपनी बुद्धि और अतिभा के बल से आमे निकलना चाहता है। भूषण के सम्बन्ध में यह बात किसी अंश में चरितार्थ होती है।

एडलर के सिद्धान्त के मूल में प्रभुत्व-कामना है, दूसरों पर हावी होने की प्रवृत्ति । उसके सिद्धान्तों के अनुकूल हमारे साहित्य के विभिन्न रूप इसी प्रभुत्व-कामना के फल हैं। विज्ञान, इतिहास, काव्य सभी में प्रभुत्व-कामना की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है।

युक्त : युक्त ने कामबासना श्रीर प्रभुत्व-कामना दोनों को जीवनधारा के भिन्न-भिन्न पहलू माने हैं। उन्होंने जीवनधारा को ही मुख्यता देते हुए कहा है कि कुछ लोगों में कामबासना का प्राधान्य रहता है श्रीर कुछ में प्रभुत्व-कामना का । इसी आधार पर उन्होंने मनुष्य को श्रन्तमृंखी श्रीर बहिम् खी नाम के दो टाइपों या प्रकारों में बाँटा है। श्रन्तमृंखी लोग श्रपना ही ख्याल करते है, उनमें प्रभुत्व-कामना का प्राधान्य रहता है। बहिम् खी लोग दूसरों का अधिक ख्याल रखते हैं, वे श्रपने को दूसरों से धासित होना पसन्द गरते हैं। उनमें प्राय: कामबासना की मुख्यता रहती हैं, इसका श्रीप्राय यह नहीं कि सभी बहिम् खी लोग कामवासना से प्रेरित होते हैं। यह मोटा विभाजन है।

प्रत्येक मनुष्य में थोड़े-बहुत अंश में दोनों ही प्रवृत्तियाँ होती हैं। मैं ख्याल करता हूँ कि अन्तर्मुखी लोग यदि कविता करते हैं तो वे व्यक्तित्व-प्रधान प्रगीतकाव्य की स्रोर अधिक भुकते हैं और बहिर्मुखी जगबीती का वर्णन करते हैं।

युंग मेरी समक्त से भारतीय दृष्टिकोण के ग्रधिक निकट ग्राता है। उपनि-षदों में यद्यपि पुत्रैषणा (काम), वित्तैषणा (ग्रर्थ) भारतीय दृष्टिकोण ग्रीर लोकैषणा (यश) को प्रेरक शक्तियों के रूप में माना है तथापि इनको नीचा स्थान दिया है ग्रीर श्रात्म-प्रेम को सब कियाग्रों का मुल कारण माना है:—

'स होबाच न वा अरे पत्यु: कामाय पतिः वियो भवति, श्रात्मनस्तु कामाय पतिः थियो भवति'।

#### -- वृहदारययक (२।४।४)

पित की कामना से पित प्रिय नहीं होता वरन् आत्मा की कामना से पित प्रिय होता है। इसी प्रकार उन्होंने पुत्र और वित्त के सम्बन्ध में भी कहा है:- 'न वा अरे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय वित्तं प्रियं भवति'।

### —वृहदारगयक (२।४।४)

इस प्रकार आत्म-प्रेम की श्रेष्ठता दिखाकर ऋषि याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को आत्मा पर विचार करने का उपदेश दिया था। कामवासना और प्रभुत्व-कामना दोनों ही आत्म-प्रेम के नीचे रूप हैं। दोनों में ही आत्मरक्षा की भावना स्रोत-प्रोत हैं। दोनों ही एक-दूसरे के आत्मप्रकाशोन्मुख बदले हुए रूप हैं। हमको न आत्माओं पर प्रभुत्व की आवश्यकता है और न उनको जड़ वस्तुओं की भाँति कामना का विषय बनाना है। हम चाहते हैं सहदयता और सहानुभूति द्वारा भेद-भाव को तिरोहित कर आत्मा के अखण्ड चिन्मय आनन्दमय रूप की स्वानुभूति (Self Realisation)। यही है अपने और पराये से परे 'न ममेति न परस्थेति' वाली साधारणीकरण द्वारा प्राप्त काव्य की रसमय अवस्था, जिसको ब्रह्मानन्दसहोदर का अलौकिक रूप दिया गया है। यही आत्मानुभूति आत्मरक्षा का कियात्मक रूप धारण करती है। जैसे-जैसे हम भौतिक सत्ता की रक्षा से उठकर आदशों की रक्षा की और जाते हैं वैसे ही हमारी आत्मानुभूति बढ़ती है। हमारी सारी कियाएँ इसी की भिन्न-भिन्न धाराएँ हैं। जीवन-लालसा तो है ही, मरण-लालसा भी इसी का ही रूप है। मनुष्य किसी वृहत् स्वार्थ के लिए आत्मविल्वान करता है और आत्महत्या में भी तभी प्रवृत्त होता है जब वह

देख लेता है कि जीवन में उसके यश की रक्षा नहीं हो सकती है। होते सभी कार्य आत्मरक्षा के निमित्त ही किन्तु आत्मरक्षा का संकुचित अर्थ लेने से वे निख हो जाते हैं। आत्मरक्षा जितनी उतार और विस्तृत हो उत्तनी ही वह श्रेयस् की ग्रोर ले जाने वाली कही जायभी। रक्षा के ही नाते भगवान् विष्णु का पद देवताओं में उच्चतम है।

साहित्य भी हमारी रक्षा के भाव से प्रेरित होकर आत्मानुभूति का एक साधन बनता है। क्या विज्ञान, क्या इतिहास ग्रीर क्या काव्य राज तथाकथित ग्रनातम में ग्रातमा के दर्शन कर उसकी स्थिति-रक्षा, विस्तार भीर उसति के प्रयास है। विज्ञान और दर्शन द्वारा हम विश्व की व्याख्या अपने आत्मा के ही एकाकारिता-सम्बन्धी नियमों के ग्रालोक में करते हैं। हमको उन नियमों में ग्रात्मा ग्रीर ग्रनात्मा की एकध्येयता के दर्शन मिलते हैं। ग्रपने गोत को बढ़ते हए देखकर किसको प्रसन्तता नहीं होती ? जब हम सारे ब्रह्माण्ड ग्रीर एक रज-कण में, कीरी और कुञ्जर में, पुष्प और पत्थर में एक ही गुरुत्वाकर्षण का नियम काम करते हुए देखते हैं तब हमको कितना भ्रानन्द होता है। तर्कशास्त्र द्वारा प्रतिपादित प्रकृति की एकाकारिता (Uniformity of nature) का नियम भी ग्रात्मा के विस्तार के कारण होता है। पूर्णता में ही सुख है। 'भूमा चै सुखम् - जोव सृष्टि के साथ हमारा रागात्मक सम्बन्ध हमको शाल्मा की पूर्णता की ग्रोर ले जाता है। काव्य में प्रात्माभिव्यवित श्रपनी ग्रात्मा की मुलिमान कर अपने की विस्तार देने के कारण ज्ञानन्व की उत्पादक होती है। साहित्य द्वारा 'एकोऽहं बहुस्यामि' के प्रतिरूप हम वह की एकत्व में पुनरावृत्ति का दृश्य देखते हैं।

साहित्य शब्द भी हमकी आत्मरक्षा के भाव की और अग्रसर करता है। सिहत होने के भाव को साहित्य कहते हैं—'सिहतस्य भावः साहित्यं। सिहत के दो अर्थ हैं—(१) 'हितेन सह सिहतं' और (२) एक साथ। हित का अर्थ हैं बनाने वाला—'द्रधानीति हितं'। हित में वही 'घा' घातु हैं जो विधाता में है और शायद इसी कारण विधाता की जाया वीणा-पुस्तक-धारिणी माता शारदा केला और विद्या की अविष्ठात्री देवी है। वीणा कला का प्रतीकत्व करती है और पुस्तक विद्याओं का। यदि सिहत का अर्थ साथ रहना, इकट्ठा करने वाला ने तब भी वही भाव याता है। जो हमारे भावों और विचारों को इकट्ठा रखकर या मानव-जाति में एकसूत्रता उत्पन्न कर, अथवा जो काव्य के शरीर-स्वरूप शब्द और अर्थ को परस्परानुकूलता द्वारा सप्रागा बनाकर मानव-जाति का हित सम्पादन करे, वही साहित्य है।

साहित्य के भिन्न-भिन्न रूप ग्रात्मरक्षा के ही स्वरूप हैं। धर्म हमारी ग्रात्मा की वर्तमान ग्रीर भावी रक्षा से सम्बन्ध रक्षता है। उसके द्वारा ग्रात्मा का विस्तार भी होता है। इतिहास भूतकाल को हमारे सामने लाकर हमारे पूर्वज़ों के किया-कलाप को ग्रतीत के गर्त में विलीन होने से बचाता है। विज्ञान ग्रनात्म जड़ पदार्थों को हमारे मन के नियमों से बँधा हुग्रा दिखाकर ग्रीर उनके द्वारा हमारे भौतिक सुखों का साधन कर मानव-ग्रात्मा का विजय-गान उद्घोषित करता है। कान्य द्वारा सहानुभूति की वृद्धि के कारण ग्रात्मरक्षा विस्तृत रूप में ग्राती है।

साहित्य के ग्राचार्यों ने काव्य के भिन्न-भिन्न प्रयोजन माने हैं, उनमें कुछ प्रेरणा-रूप ग्रान्तरिक हैं और कुछ प्रयोजन-रूप बाह्य हैं। पीछे की ग्रोर देखने से प्रयोजन प्रेरणाग्रों का रूप धारण कर लेते हैं। भविष्य काव्य के प्रयोजन में स्थित प्रेरणाएँ प्रयोजन बनती हैं। कुछ का सम्बन्ध साहित्य-स्रष्टा से हैं ग्रीर कुछ का ग्रास्वादक से हैं किन्तु बहुत ग्रंस में भोक्ता ग्रीर स्रष्टा के दृष्टिकोग्रा मिल जाते हैं।

कुछ श्राचार्यों (जैसे मम्मट) ने तो श्रानन्द को ही मूल प्रयोजन माना है व्योंकि यह रसास्वाद का फल या पर्याय है श्रीर उसमें श्रीर सब प्रकार का ज्ञान विलीन हो जाता है:—

'सकजप्रयोजनमौजिभूतं समनन्तरमेव रसास्वादनसमद्भूतं विगजितवेद्या-न्तरमानन्दम्'।

-काव्यप्रकाश ( ११२ की वृत्ति )

साहित्यदर्पणकार ने काव्य को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति का साधन बतलाकर अपने कयन की पुष्टि में भामह का निम्नोहिलिखित क्लोक उद्धृत किया है:—

'धर्मार्थकाममीचेषु वैचचर्यं कलासु च। प्रीतिं करीति कीर्तिञ्च साधुकाव्यनिषेवणम्॥'

काव्यालङ्कार (११२)

कहीं-कहीं 'निबन्धनम्' भी पाठ है किन्तु 'निषेवणम्' ख्रष्टा ग्रीर पाठक दोनों पर लागू हो सकता है। 'कीर्ति' का लाभ तो प्रधिकतर कवि को हो होता है, 'प्रीति' में पाठक ग्रीर किव दोनों का भाग है। इस रलोक में यह भी देखनें की बात है कि काव्य को कला से भिन्न माना है। काव्य द्वारा धर्म, ग्रथं, काम, मोक्ष ग्रीर कलाग्रों में कुशलता तथा कीर्ति ग्रीर प्रीति (प्रसन्तता) की प्राप्ति होती है। ये सब प्रायः वाह्य प्रेरक हैं। ा काज्यप्रकाशः --- काव्यप्रकाश में जो प्रयोजन कह गये हैं, वे कुछ विस्तृत हैं:--काज्य यशसेऽर्थकृते ज्यवहारविदे शिवेसरचतथे । किं, स्व: परनिर्वृत्तये कान्तासंभिततयोपदेशथुजे ॥'

--काच्यप्रकाश (१।२)

कान्य यहा के ग्रर्थ, धन के ग्रर्थ, व्यवहार जानने के लिए श्रानिष्ट, नियारण के निमित्त, श्रान्तिजन्य ग्रानन्द ग्रीर स्त्री-के-से मृदुल उपदेश के लिए होता है। इनमें से तीन (१) 'यशसे', (२) 'श्रर्थकृते' ग्रीर (३) 'शिवेतरचत्ये' कवि के लिए हैं ग्रीर शेष सहृदय पाठक के लिए। वृत्ति से यह स्पष्ट हो जाता है कि मम्मट ने दोनों का ध्यान रक्खा है— 'यथा योगं कवे: सहृदयस्य च'।

3. यशसे : यश एक प्रधान प्रेरक शिवत है। भगवान् कृष्ण ने भी निष्काम कर्म की उनित को 'यशो लभस्व' (श्रीमत्तगवद्गीता, १९१३) से पुष्ट किया था। रध्वंशी लोग भी यश के परे न थे—'थशसे बिजिगीपूर्याम्' (रधुवंश, ११७)। ग्रॅंग्रेजी में भी कहा है—'Fame is the last infirmity of noble minds'—ग्रथीत् ख्याति बड़े प्रादिमियों की प्रन्तिम कमजोरी है। इस पर किसी ने कहा है कि छोटे भ्रादिमियों की यह पहली कमजोरी है। कालिवास ग्रीर भवभूति ग्राहि ने काव्य यश के लिए ही किया था। महाकथि भवभूति ने तो समानधर्मी की प्राप्ति करने की प्रसन्तता के लिए लिखा था श्रीर वे उसके लिए श्रनन्तकाल तक ठहरने को तैयार थे। वे काव्य की प्रेषणीयता (Communicability) ग्रीर सामाजिकता में विश्वार रखते थे।

र. अर्थकृते : काव्य के भीतिक प्रलोभनों में सबसे अधिक अर्थ या धन है। कहा जाता है कि प्राचीनकाल में धावक किव की श्रीहर्ष से प्रचुर धन मिला था। रीतिकाल के किवगए। प्रायः धन के लिए ही राज्याश्रय खोजा करते थे। केशवदासजी को इक्कीस गाँव माफी में लगे हुए थे। बिहारी को एक मुहर फी दोहा दी जाने की बात लोकप्रसिद्ध है। शाहनामा के लेखक फिरदीसी को भी एक शेर पर एक अशर्फी देने का वायदा किया गया था किन्तु वह उसके मरने के बाद उस समय आई थों जब कि उसका शव जा रहा था। उसकी लड़की ने वे अश्रिक्याँ बादशाह को ही लौटा दी थों। इङ्गिलिस्तान के प्रसिद्ध उपत्यासकार स्काट (Scott) ने अपना कर्ज चुकाने के लिए 'वेवली नोवित्स' लिखे थे। किन्तु सब किव धन के लोभ से प्रेरित नहीं होते। गोस्वामी नुलसीवासजी ने स्वान्तःसुखाय' ही किवता लिखी—'स्वान्तःसुखाय सुकासी रधुमाथगाथ भाषानिबन्धसितमञ्जूलमांतनोति'—(रामचरितमानस, शालकायक )—ग्रीर उन्होंने प्राकृत जनों के गुणा-गान के सम्बन्ध में कहा है:—

'कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना। सिर धुनि गिरा लागि पछिताना॥' —रामचरितमानस, (बालकाएड)

कुम्भनदासजी ने 'सम्तन को कहा सीकरी सों काम' कह बादशाह के निमन्त्रण को ठुकरा दिया था किन्तु श्राजकल जीवन की ग्रावश्यकताश्रों के बढ़ जाने के कारण बेचारे साहित्यिक को सरस्वती ग्रौर लक्ष्मी के परस्पर वैमनस्य का दुःखद ग्रनुभव प्राप्त करना पड़ता है। टैगोर या टैनीसन की भाँति बिरले ही किच ग्रपनी सम्पन्नता के कारण ग्राधिक चिन्ता से परे होते हैं, नहीं तो ग्रिधकांश साहित्यिकों के यहाँ चील के घोंसले में मांस की भाँति धन का ग्रभाव ही रहता है।

- ३. ज्यवहारिविदे : काव्य से लोकव्यवहार का जान पाठक को तो होता ही है किन्तु खब्टा को भी होता है क्योंकि लिखने से पूर्व वह अपने ज्ञान को निश्चित कर लेता है। सूर और तुलसी के काव्य में उस समय के रीति-व्यवहार का ज्ञान होता है। यह तो इसके मोटे अर्थ हैं। काव्य के अध्ययन से व्यवहार की क्षमता भी प्राप्त होती है। इसका कारण यह है कि काव्य के अनुशीलन द्वारा मानव-हृदय के रहस्यों का पता चलता है और इसके कारण मनुष्य को वह अनुभव प्राप्त हो जाता है जो यथीं के पर्यटन से न मिलेगा।
  - भ शिवेतरत्ततये : प्रयात् अनिष्ट-निवारण के प्रयं जो कविता लिखी जाती थी उसमें धार्मिक बृद्धि की प्रधानता रहती थी। काव्यप्रकाश में मयूर किव का उदाहरण दिया है जिन्होंने कि सूर्य की शतक्लोकात्मक स्तुति कर प्रपने कुष्ट रोग का निवारण किया था। गोस्वामी तुलसीदासजी ने भी 'हन्मान बाहुक' इसी उद्देश्य से (बाहुपीड़ा-निवाणीर्थ) लिखा था।

श्राजकल लोगों को देवी शक्तियों में तो विश्वास नहीं है किन्तु वे मानवी शक्तियों को ही सम्बोधित कर श्रिनिष्ट-निवारण करने का उद्योग करते हैं। इस युग में केवल वैयक्तिक ही श्रिनिष्ट-निवारण नहीं किया जाता वरन् समाज श्रीर देश के कष्ट-निवारण के लिए भी काव्य रचे जाते हैं। प्रगतिवाद का कुछ-कुछ ऐसा ही डहेश्य है किन्तु उच्च पदाधिकारियों की खुशामद में श्राधिक कष्ट-निवाणीर्थ कविता लिखने वालों की इस युग में भी कमी नहीं है।

४. संधः परिनवृ तसे : काव्य का मूल उद्देश्य यही है । काव्य के ग्रास्वादन से जो रसरूप ग्रानन्द मिलता है उसी की ग्रोर इसमें लक्ष्य है :'सहदयस्य तु काष्यश्रयणानन्तरमेव सकलप्रयोजनेपूत्तमं स्थायिभावास्यादनसमुद्धतूर्तं वैद्यान्तरसम्पर्कग्रन्यं रसास्वादरूपमानन्दनम्'।

-काड्यप्रदीप (१।२ कारिका की टीका)

यद्यपि यह पाठक का लक्ष्य है तथापि इसमें यह अन्तकरमा का सुका भी शामिल है जिससे प्रेरित हो कवि काव्य का निर्माण करता है। किय भी अपनी सृष्टि का उपभोग करता है। देवी सरस्वती ब्रह्मा की पुत्री और स्वी भी भागी गई है। यह बात इसी सत्य को प्रकट करने के लिए कही गई है। किवला को 'ह्लादेंकमयी' कहा गया है। उसकी उत्पत्ति में आह्नाद है, उत्पन्न होकर सक्टा को आह्लाद प्रदान करती है और फिर वही आह्लाद सहत्य पाठक में संक्षित हो जाता है और पाठक तथा श्रोता दोनों ही व्यक्तित्व के बन्धनों से मुवत हो एक ऐसी भाव-भूमि में पहुँच जाते हैं जहाँ उस विषय की तन्भयता में और किसी बस्तु का भान नहीं रहता और श्रात्मा के नैस्गिक श्रानन्द की फलक मिल जाती है। उस अनुभव में जीवन की सारी कट्ताएँ, कर्कश्वताएँ, विषमताएँ और वेदनाएँ एक अलौकिक सम्य को प्राप्त हो जाती हैं। वहाँ अनेकता में एकता, भेद में अभेद, व्यक्ति में सामान्य के दर्शन होने लगते हैं। तभी तो लोग कहते हैं कि यदि विश्वशान्ति का कोई साधन है तो साहित्य।

६. कान्तासंमिततयोपदेशयुजे : काव्य में जपदेशात्मकता रहते या न रहते के सम्बन्ध में श्राजकल बहुत वाद-विवाद छठा फरते हैं। फोई लोग काव्य को नीति से बिल्कुल अछूता मानते हैं फिर उपवेश वेने की बास कहाँ रही । मुन्ती प्रेमचन्दजी के ऊपर भी यह श्राक्षेप किया गया है कि वे उपन्यास-कार का रूप छोड़कर उपदेशक का रूप धारण कर छेरो है। इस सम्बन्ध में यह भी कहा जाता है कि उपदेशक के लिए हम काव्य को वया गए, धर्म-प्रत्थ क्यों न पढ़ें ? काव्यकार ग्रीर धर्मीपदेष्टा के दृष्टिकोण में अन्तर है। उसी अन्तर को दिखाने के लिए 'कान्तासंमिततयोपदेशयुजे' कहा है। शास्त्र में शब्द तीन प्रकार के बतलाये गये हैं--(१) प्रभुसिमता, (२) सुहत्सिमता, (३) कान्तासम्मित । प्रभूसम्मित शब्द में प्राज्ञा रहती है, वेद के विधि-वावय प्रसी प्रकार के हैं। सुहत्सिम्मत में श्राज्ञा नहीं रहती है, ऊँच-नीच श्रीर इब्टानिब्ट होने की बात समकाई जाती है। इतिहास-पुराखादि का उपदेश इसी प्रकार का होता है। कान्तासम्मित में स्त्री के प्रेम से मिश्रित उपदेश होता है, उसमें रस रहता है। काव्य का उपदेश व्यञ्जना-प्रधान होने के कारए। सरस होता है। काव्य का रस कटु ग्रौषिंव को निष्ट बना देता है। 'गुडिजिह्मिकया शिश्र नियी-पधम्' (का वप्रवीप, १।२ कारिका की टीका) -- अच्चों की गुड़ मिली हुई श्रीषियाँ श्राजकल की शर्करावेष्ठित कुनेन की गोलियों (Sugar-coated

pills) की तरह काव्य-कटु उपदेश को भी ग्राह्म बना देता है। 9

कविवर बिहारीलाल के निम्नलिखित दोहे ने राजा जयशाह पर जादू-का-सा असर किया, यदि वे लट्टमार कोरा उपदेश देते तो शायद वे किसी पड्यन्त्र के चक्कर में पड़कर जान से भी हाथ धो बैठते :—

> 'नहिं परागु, नहिं मधुर मधु, नहिं बिकासु इहिं काल । श्रजी, कजी ही सौं बंध्यो, श्रामें कीन हवाल ॥'

> > - बिहारी-रत्नाकर (दोहा ३८)

स्वान्तः सुखाय: — तुलसी ने अपने काव्य को 'स्वान्तः सुखाय' कहा है — 'स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथगाथाभाषानियन्धमितमञ्जू लमातनोति'— स्वान्तः सुखाय से केवल उनका यही अभिप्राय है कि उनको रामगुण गाने से अलीकिक सन्तोष मिलता था। वे धन और यश के प्रलोभनों से परे थे।

वास्तव में सत्काव्य स्वान्तः सुखाय ही लिखा जाता है किन्तु इसका यह ग्रर्थ नहीं कि वह श्रोताश्रों के लिए नहीं होता। काव्य को कहने ग्रीर सुनने में सुख मिलता है लेकिन ग्रात्माभिव्यक्ति का सुख ग्राभिव्यक्त कर देने मात्र से समाप्त नहीं हो जाता। कि ग्ररण्यरोदन करना नहीं चाहता, वह ग्रपने समाप्धिमयों तक ग्रपनी बात पहुँचाना चाहता है। भवभूति तो ग्रनन्तकाल तक ठहरने ग्रीर सारी पृथ्वी में खोजने के लिए तैयार थे। वर्तमान की खोज के लिए सारी पृथ्वी ग्रीर भविष्य की खोज के लिए ग्रन्तकाल का उल्लेख किया गया है:—

'उत्परयतेऽस्ति मम कोऽपि समानधर्मा। कालो द्ययं निरवधिर्विपुता च पृथ्वी॥'

—मालतीमाधव (११८)

गोस्वामी तुलसीदासजी यद्यपि स्वान्तः सुखाय लिखते हैं फिर भी उनको बुधजनों के ग्रादर की जिन्ता रहती है:—

'जो प्रबन्ध बुध नहिं त्रादरहीं । सो स्नम बादि बाल कवि करहीं ॥'
---रामचरितमानस (बालकाण्ड)

१ साहित्यदर्पण में भी ऐसा ही कहा गया है। उसमें 'गुड़' के स्थान में 'सित शर्करा' (मिश्री) प्रयुक्त किया गया है।—

<sup>&#</sup>x27;कटुकौषधीपशमनीयस्य रोगस्य सितशकरीपशमनीयःवे। कस्य वा रोगिणः सितशकराप्रवृत्तिः साधीयसी न स्थात्' —साहित्यदर्पण (११२ की वृत्ति)

किव ग्रपने को पाठक भीर श्रीताग्रों के साथ भाव के एक सूत्र में बाँधने का सुख प्राप्त करता है। साधारणीकरण में भी कला की सामाजिकता का भाव निहित रहता है। काव्य के प्रयोजनों में यदि सामाजिकता को भी स्थान दिया जाय तो कुछ ग्रनुचित न होगा।

पाइचात्य देशों में प्रायः काव्य को कलाओं के अन्तर्गत भाना है। इस कारण वहाँ काव्य के प्रयोजनों का विवेचन व्यापक रूप से कला के प्रयोजनों के साथ चलता है। इन्हीं को लक्ष्य करके प्रतिभावान पूर्व

कला के प्रयोजन काव्यरचना में प्रवृत्त होते हैं। कला के प्रयोजन बहुत से माने गये हैं किन्तु उनमें नी अधिक प्रख्यात हैं। वे इस

### प्रकार है :--

- १. कला कला के ग्रर्थ (Art for Art's sake) ।
- २. कला जीवन के अर्थ (Art for life's sake)।
- ३. कला जीवन से पलायन के अर्थ (Art as an escape from life)।
- ४. कला जीवन में प्रवेश के लिए (Artas an escape into life)।
- ४. कला सेवा के अर्थ (Art for service's sake) ।
- इ. कला फ्रात्मानुभृति के अर्थ (Art for self-realization) ।
- ७. कला भ्रानन्द के अर्थ (Art for joy) ।
- प. कला विनोद के अर्थ (Art for recreation) ।
- कला सृजन की प्रदम्य ग्रावश्यकता-पूर्ति के धर्ष (Art as creative necessity)।

ये सब प्रयोजन एक-दूसरे से नितान्त भिन्न नहीं हैं फिर भी इनमें दृष्टि-कोण की भिन्नता है। इन पर हम अलग-प्रलग संक्षिप्त रूप से विचार वारोंगे।

1. कला कला के अर्थ : इस वाद ने अपने पुरुपयोग में अधिक ख्याति पाई है । कला का प्रयोजन उसकी उपयोगिता में नहीं है और उसका मूल्य आर्थिक या नैतिक मान से निश्चित करना उसके साथ अन्याय करना है । कला से परे और किसी वाह्य वस्तु को उसका प्रयोजन-रूप से नियामक मानना उसके स्वायत्त शासन में अविश्वास है और उसको स्वाधीनता के स्वगं से घसीटकर अन्धकारमय गर्त में ढकेलना है । जब दुर्गधपूणं शब-परीक्षा करते हुए आन्तरिक अवयवों की वीभत्सता के प्रसार के लिए यमराज नहीं वरन् गृतराज-सहोदर डाक्टरों को और जब कोयले के रूप में प्रस्तरीभूत कालिमा को भक्षाए कर पुरें के पहाड़ों को वमन करने वाली मिलों के कर्यां-कुहर-भेदी कका नाद के लिए अर्थशास्त्र के पण्डितों को कलाविदों की चटसाल में संवेदनशीलता की

शिक्षा के लिए नहीं भेजा जाता तो बेचारे कलाकार पर नीति श्रीर श्रर्थशास्त्र का श्रंकु श क्यों—'निरङ्क शाः कवयः'। कला की मनोमुखकारिएगी सुन्दरता ही उसकी परम उपयोगिता है (यह कलावादियों का पक्ष है, मेरा नहीं है)।

यह वाद कला-सृजन की श्रदम्य श्रावश्यकता (Art as a creative necessity) वाले वाद से मिलता है, श्रन्तर इतना ही है कि कलावाद में वाह्य प्रयोजन के अभाव के ऊपर जोर दिया जाता है और इसमें श्रान्तरिक प्रेरएगा की श्रदम्यता को महत्त्व प्रदान किया जाता है। प्रसादजी के स्कन्दगुप्त में देवसेना और विजया के संवाद में इन दोनों का सम्मिलत स्वर पाया जाता है। देवसेना सङ्गीतकला की उपासिका है। वह समय-कुसमय गाती रहना चाहती है। इस सम्बन्ध में अर्थ और प्रयोजन की प्रतीक श्रेष्ठि-कन्या विजया अपाप्त उठाती है। उसका समाधान करते हए देवसेना पूँछती है:—

'देवसेना---तुमने एकान्त टीले पर, सबसे श्रलग, शरद के सुन्दर प्रभात में फूला हुश्रा, फूलों से लदा हुश्रा, पारिजात-वृत्त देखा है ?

#### विजया-नहीं तो।

देवसेना—उसका स्वर श्रन्य वृत्तों से नहीं मिलता। वह श्रकेले श्रपने सौरम की तान से दिल्ला-पथन में कम्प उत्पन्न करता है, किलयों को चटका-कर, ताली बजाकर, भूम-भूमकर नाचता है। श्रपना नृत्य, श्रपना सङ्गीत, वह स्वयं देखता है—सुनता है। उसके श्रन्तर में जीवन-शक्ति वीणा बजाती है। वह बड़े कोमल स्वर में गाता है—'

### —स्वन्दगुष्त (द्वितीय श्रद्ध, पृष्ठ ४३ तथा ४४)

देवसेना वाला कला का यह रूप भिन्त-पक्ष में गोस्वामीजी का स्वान्तः-सुखाय है। वास्तव में कला कला के अर्थ का शुद्ध स्वरूप भारतीय स्वान्तः-सुखाय ही में मिलता है जो काव्य को अर्थ और यश के वाह्य प्रलोभनों के परे बतलाता है किन्तु विकृत रूप में यह कला का नीति से विच्छेद कर देता है। वास्तव में कला का नीति से विच्छेद करना उसको संकुचित बनाना है। स्व-तन्त्रता का अर्थ दूसरों की अवहेलना नहीं। नीति भी सोन्दर्य का ही आन्तरिक रूप है। व्यापक बनने के लिए आत्मसंकोच आवश्यक हो जाता है। रिव वाबू ने कला को उपयोगिता से परे माना है किन्तु वे उसका मङ्गल के साथ समन्वय करते हैं। आत्ममङ्गल परमङ्गल के साथ अनुस्यूत है और परमङ्गल बिना आत्मसंकोच के सम्भव नहीं।

२. कला जीवन के श्रर्थ: कला का उदय जीवन से है, उसका उद्देश्य जीवन की व्याख्या ही नहीं वरन् उसे दिशा भी देना है। वह जीवन में जीवन हालती है। वह स्वयं साधन न बनकर एक वृहत्तर उद्देश्य की साधिका होकर अपने को सार्थंक बनाती है। वह जीवन को जीवन योग्य बनाकर उसे ऊँचा उठाती है। वह जीवन में नये आदशी की स्थापना कर उनका प्रचार करती है और हमारे जीवन की समस्याओं पर नया प्रकाश डालती है, यही कान्ता के सब्ग उपवेश देना है।

कला के इस ग्रादर्श के अनुकूल कला द्वारा शिवतयों का विकास तथा ग्रात्मगत भावों की तुष्टि भौर पुष्टि होती है। हमारे ग्रालम्बनों का क्षेत्र विस्तृत हो जाने से हमारी सहानुभूति बढ़ता है ग्रीर हमारे जीवन को पूर्णता मिलती है। इस प्रकार कला जीवन की सहचरी बन जाती है। टॉल्स्टाय ने कला का कुछ ऐसा ही ग्रादर्श माना है:—

'The destiny of art in our time is to transmit from the realm of reason to the realm of feeling the truth that well-being for men consists in their being united together, and to set up, in place of existing reign of force, that kingdom of God that is, of love, which we all recognise to be the aim of human life.'

-What is Art (World's Classics, Page 288).

टॉल्स्टाय के मत से कला का उद्देश्य बुद्धि के क्षेत्र री भाव के क्षेत्र में उस सत्य को ले जाना है जो कि यह बतलाता है कि मनुष्यों का कल्याण उनके एक होकर रहने में तथा ईक्यर की उस बादशाहत के स्थापित करने में है जो कि प्रेम पर ब्राक्षित है ब्रौर जिसको हम जीवन का चरम लक्ष्य मानते हैं। साहित्य शब्द में भी सहित श्रर्थात् हित के साथ होने का भाव है। गोस्वामी तुलसीदासजी ने भी उसी कृति को सार्थक कहा है जो सबका हित-साधन करे:—

'कीरति भनिति भूति भन्नि सोई । सुरसरि-सम सब कहँ हित होई ॥'
—रामचरितमानस (बानकाण्ड)

मुन्शी प्रेमचन्द के उपन्यास प्रायः जीवन के ही लिए लिखे गये हैं। प्रगति-वाद का प्रयोजन भी प्रायः ऐसा ही है किन्तु उसमें वर्गसङ्घर्ष की भावना कुछ प्रधिक है।

३. कला जीवन से पलायन के श्रर्थ । इस मत के मानने वाले जीग प्राय: ऐसे ही होते हैं जो संसार की विषमताओं भीर कर्षकताओं का सामना करने की शक्ति नहीं रखते श्रयवा जीवन के सङ्घर्ष में पराजित हो जाते हैं। वे काव्य और कला को एक सौरभमय आश्रय-भूमि के रूप में मानते हैं। ये लोग सोचते हैं कि दुनियाँ का सुधार हमारे वश का नहीं, उसके सङ्घर्ष में पड़कर हम क्यों अपनी शान्ति भङ्ग करें। कला की विश्वामदायिनी गोद में बैठकर क्यों न अपने दुःख तथा संसार को भूल जायँ, हम शहर के आँदेशे से वृथा क्यों लटें। हम संसार के कर्कश करुणा-कन्दन से अपनी नींद क्यों हराम करें और दुर्गन्थ- युक्त वातावरण से अपनी नाक को क्यों सड़ावें। हम क्यों न नदी के उस पार लहलहाती फुलवारी के सामने बैठकर शोर-गुल और की लाह ल की अवनी से छटकारा पायें।

ऐसे लोग वास्तविकता की कठिन भूमि छोड़कर कल्पना के स्वप्नलोक में विचरना चाहते हैं। ऐसे स्वप्नलोक का एक चित्र देखिए:—

'चाहता है यह पागल प्यार, श्रनीखा एक नया संसार। किलयों के उच्छवास शून्य में ताने एक वितान। तुहिन-कर्णो पर मृदु कम्पन से सेज विद्यादें गान।। जहाँ सपने हों पहरेदार, श्रनीखा एक नया संसार।

प्रसादजी की भ्रानेक बार उद्धृत की हुई नीचे की पंक्तियाँ इसी पलायन-बाद (Escapism) का परिचय देती हैं :—

'ले चल वहाँ भुलावा देकर, मेरे नाविक ! धीरे धीरे । जिस निर्जन में सागर-लहरी, अम्बर के कानों में गहरी— निरचल प्रेम-कथा कहती हो। तज कोलाहल की अवनी रे।'

—बाहर (पृष्ठ १०)

यह पलायनवाद जीवन की फिलासफी के रूप में न ग्रहण किया जाय तो इतना बुरा नहीं है। यदि कोई शिक्त-ग्रहण करने के निमित्त निश्चित काल तक विश्राम लेता है या मन-बहलाव के लिए कुसुम के प्यालों में मधुबालाग्रों के साथ मधुपान की बात करता है तो पलायनवाद क्षम्य हो सकता है किन्तु यदि कोई सौरभमय वाटिका के प्रकोष्ठ के द्वार बन्द करके संसार से सम्बन्ध-विच्छेद करले तो हम इसे कायरता ही कहेंगे। क्षणिक विश्राम की ग्रावश्यकता तो 'ग्रीभज्ञानशाकुन्तल' में दृष्यन्त के प्रतिहारी ने भी स्वीकार की है:—

'पालि प्रजा सन्तान सम, थिकत चित्त जब होह । हुँ हत ठाँउ हकन्त नृप, जहाँ न श्रामे कीछ ॥ सब हाथिन गजराज ज्यों, लेके बन के मोंह । घाम जम्यो खोजत फिरत, दिन में शीतज छोंद ॥'

—श्रमिज्ञानशाकुन्तल (४।१०१)

श्रीबञ्चनजी ने श्रपने 'श्राकुल श्रन्तर' नाम के काव्य-संग्रह में इसी प्रकार के स्वस्थ पलायनवाद का समर्थन किया है:—

> 'कभी करूँगा नहीं पकायन जीवन से, लेकर के भी प्रश् मन मेरा खोजा करता है ज्ञा भर को वह ठौर छिपा लू' घपना शीश जहाँ। घरें है वह वचस्थल कहाँ।

> > —श्राकुल थन्तर (प्रन्ठ १७)

भ. कला जीवन में प्रवेश के अर्थ: कला का उद्देश्य जीवन से पीट दिखा-कर भागना नहीं है वरन् उसके द्वारा जीवन के गहन बन में प्रवेश फर उसमें सीन्दर्य के दर्शन करना है। जो संसार के रदन श्रीर काली रात से भागता है वह उसके हास की चित्रका से वंचित रहता है। सच तो यह है कि काली रात में भी एक विशेष सीन्दर्य है। कविवर पंत पृथ्वी के करा-करा में सीन्दर्य देखते हैं:—

> 'इस घरती के रोम रोम में भरी सहज सुन्दरता, इसकी रज को छू प्रकाश बन मधुर धिनम्त्र निखरता।'

— युगवासी (मानवपन, पूष्ट १७) प्रसाद जी केवल पलायनवादी नहीं हैं। उन्होंने भी जीवन को जगाया है :--

'अब जागो जीवन के प्रभात।

रजनी की जाज समेंटो ती, कजरव से उठकर मेंटो ती, अरुगांचल में चल रही बात! अब जागो जीवन के प्रभात!

-- जहर (पुष्ट २२)

-कामायनी (श्रद्धा सर्ग)

पंतजी ने भी कहा है:--

'तेरी मधुर मुक्ति ही बन्धन गन्धहीन तू गन्धयुक्त बन'

-- आधुनिक कवि : २ (तप, पृष्ठ ४६)

पंत जी की यह भावना गीता की निष्काम-भावना पर म्राश्रित है। कवीन्द्र रवीन्द्र ने भी इस भावना को भ्रपनाया है:—

'वैराग्य साधने जे सुक्ति से श्रामार नय । श्रसंख्य बन्धन माभे हे श्रानन्दमय लभिन्नो सुक्तिर स्वाद ॥'
—गीताञ्जलि (गीत ७३)

कलाकार हमारे जीवन के सौन्दर्यपक्ष का उद्घाटन कर, हमको उसमें प्रमु-रिक्त प्रदान कर उसके प्रति प्रयत्नशील बनाता है। सूर की सबसे बड़ी देन यही थी कि उन्होंने जीवन के सौन्दर्य और मधुमय पक्ष को हमारे सामने रखा है जिससे कि जीवन के प्रति हमारी ग्रास्था बढ़े ग्रौर हम उसके संरक्षण तथा उसको सम्पन्न बनाने के लिए प्रयत्नशील रहें।

४. कला सेवा के अर्थ: सेवा जीवन का एक मधुर पक्ष है। सेवा द्वारा मनुष्य ऊँचा उठता है। अस्पतालों में मरीजों को कविता सुनाना, सङ्गीत सुनाना यह कला का सेवा-पक्ष ही है। चित्रण द्वारा भी समाज-सुधार-सम्बन्धी बहुत-कुछ सेवा-कार्य किया जा सकता है।

द श्रीर ७. श्रात्मानुभूति श्रीर श्रानन्द के श्रर्थ: यह भारतीय श्रादर्श के निकट है। कला हारा श्रात्मानुभूति में सहायता मिलती है। कला में हम श्रपने भावों को मूर्तिमान् देखकर एक प्रकार से श्रपनी श्रात्मा के दर्शन ही करते हैं। उसमें हमको श्रात्मानुभव का श्रानन्द श्राता है। वह 'सद्य: परिनष्ट 'तये' के निकट श्राजाता है। यह श्रानन्द मन को व्याप्त कर लेता है श्रीर स्रष्टा के सम्बन्ध में यह रस के बहुत निकट है। वह सृजन की श्रदम्य श्रावश्यकता (Creative necessity) को जन्म देता है।

मनोविनोद के अर्थ : यह ग्रानन्द से नीचे की श्रेणी है। यह दिल-

बहलाव, दुःख के भूलने के लिए, जैसा कि दुष्यन्त ने शकुन्तला का चित्र बना कर किया था अथवा मन की ऊव मिदाने के लिए, जैसे लोग फभी-कभी कुछ युनगुना उठते हैं, होता है। अच्छे यादिमयों में मनोविनोद भाषी कार्यपरायसा की तैयारी के रूप में रहता है।

4. स्डलन की अदम्य आवश्यकता के अर्थ: कान्य की मूल प्रेरएएएँ आन्तरिक ही हैं। किव में हृदय का ओज या जत्साह ही जो रस का ही रूप हैं उसको सृजन-कार्य में प्रवृत्त करता है। इसके बिना आत्माभिन्यित की इन्छा जो बड़ी प्रवल होती है न्यथ हो जाती है। सन्ना साहित्य तभी रचा आता है जब भाव हृदय की संकुचित सीमाओं में सीमित न रहकर बाहर माने को छट-पटा उठते हैं। सूर, तुलसी, मीरा आदि कवियों की रचनाएँ हृदय का बाँध फोड़कर निकली हुई प्रतीत होती हैं। 'मेरे तो गिरिधर गोपाल तूसरों म कोई' वाला पद संसार के बन्धनों का तिरस्कार करता हुआ मीरा के हृदय-स्नोत से निर्भर-गति के साथ प्रवाहित हो रहा है।

भारतीय दृष्टि में भ्रात्मा का भ्रथं संकुचित व्यक्तित्व नहीं है। विस्तार में ही भ्रात्मा की पूर्णता है। लोकहित भी एकात्मवाव की दृढ़ ग्राध।रिशला पर खड़ा हो सकता है। यश, श्रथं, यौन-सम्बन्ध (Sex),

विशेष लोकहित सभी आत्महित के नीचे या ऊँचे रूप हा ये सभी हृदय के श्रोज को उद्दीप्त कर काव्य के प्रेरक बन जाते हैं। हृदय का श्रोज 'श्रथं कुते' काव्य को भी (जैसे बिहारी के सम्बन्ध में) सप्राण्य बना देता है। पाठक के सम्बन्ध में रस ('सचाः परनिष्कु 'त्तथे') ही मूल प्रेरणा है। रस लेखक और पाठक दोनों का प्रेरक है, सभी उद्देश इससे अनुप्राण्यित होते हैं। यह सबका जीवन-रस है। स्वयं रस भी इनसे निरपेक्ष नहीं (ब्रह्मानन्द वस्तुनिरपेक्ष होता है, यही दोनों सहोदरों का भन्तर है), इन सब प्रयोजनों में वही उत्तम है जो आत्मा की व्यापक-से-व्यापक और श्रधिक-से-भिक्ष सम्पन्न अन्मूर्ति में सहायक हो। इसी से लोकहित का मान है।

## ५: काब्य के हेतु

## प्रतिमा, व्युत्पत्ति और अभ्याम

प्रयोजन उद्देश्य को कहते हैं अर्थात् किन-किन बातों को लक्ष्य में रखकर किव अपने कार्य में युक्त होता है। प्रेरणा प्रयोजन का काव्योज्ञव के हेतु आन्तरिक रूप है। प्रयोजन आकर्षण के रूप में होता है और प्रेरणा में आगे बढ़ाने की शक्ति रहती है। हेतु का अभिप्राय उन साधनों से हैं जो कि किव को काव्यरचना में सहायक होते हैं। मम्मट ने किवता का हेतु इस प्रकार बतलाया है:—

> 'शक्तिनिंपुणता जोककाव्यशास्त्रायवेचणात्। काव्यज्ञशिचयाऽभ्यास इति हेतुस्तदुज्ञवे॥'

> > -काच्यप्रकाश (१।३)

ग्रथीत् (१) शिवत (किवत्व का बीजरूप संस्कार) जिसके बिना काच्य-रचना हो नहीं सकती भीर यदि होती है तो वह हास्यास्पद हो जाती है, (२) लोक, शास्त्र, काव्य ग्रादि के निरीक्षण भीर ज्ञान से उत्पन्न योग्यता भीर (३) काव्य जानने वाले की शिक्षा द्वारा प्राप्त अभ्यास—ये काव्य के उद्भव के हेतु माने जाते हैं। काव्यप्रकाश के अनुकूल इन तीनों कारणों में शक्ति या प्रतिभा नीसींगकी अर्थीत् जन्मसिद्ध है और शेष दो श्राजित हैं। दण्डी ने भी प्रतिभा को नैसींगकी कहा है:—

> 'नैसर्गिकी च प्रतिभा, श्रुतं च बहु निर्मलम्, श्रमन्दश्चाऽभियोगोऽस्याः कारणं काष्यसंपदेः।'

> > —काच्यादर्भ (१।१०)

शक्ति को बहुत ही दुर्लंभ माना गया है। उससे भी आगे व्युत्पत्ति (लोक और शास्त्र के ज्ञान के आश्रित श्रोचित्य के विचार) तथा विवेक को श्रौर भी दुर्लंभ माना है:—

'कवित्त्रं दुर्लभं तत्र शक्तिस्तत्र च दुर्लभा।

ब्युरपत्तिदु र्बभा तम्र विवेकस्तम् दुर्त्तभः॥'
---श्रिनपुरास (३३७।४)

रुद्रट (नवीं शताब्दी) ने सहजा और उत्पाद्या में सहजा को मुख्यता दी है क्योंकि वह मनुष्य के साथ उत्पन्न होती है। उत्पाद्या अध्ययन, अभ्यास, सत्संग से प्राप्त होती हैं:—

> 'प्रतिमेत्यपरे रुदिता सहजोत्पाद्या च सा द्विधा भवति । पुंसा सह जातस्वादनयोस्तु ज्यायसी सहजा ॥' ——काव्यातक्षार (११९६)

दण्डी ने भी परिश्रम का महत्त्व स्वीकार किया है। वे कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति में कवित्व-शिक्त कीएा भी हो तो श्रभ्यास करने पर विदम्ध लोगों की गोष्ठी में विहार करने योग्य हो जाता है:—

'कृशे कवित्वेपि जना: कृतश्रमा विदम्धगोष्ठीषु विहतु मोशते ।' —काव्यादर्श (११९०४)

प्रायः लोग प्रतिभा को सहज ही मानते हैं (Poets are born and not made) किन्तु कुछ लोग प्रतिभा को दस में नी प्रतिभा का महत्व हिस्से स्वेदजनक परिश्रम कहते हैं (Inspiration is जीर रूप nine tenths perspiration)। गम्मट ने यद्यपि शक्ति को बीज माना है तथापि तीनों अर्थात् अवित,

निपुणता और अभ्यास को समान-सा ही महत्त्व दिया है, एशीलिए उन्होंने तीनों को मिलाकर एक वचन हेतु: (कारण) कहा है—'हेतुमंतुहेराव:'। अन्य माचार्य (जैसे वारभट—१२ वीं शताब्दी) प्रतिभा को कारण मागते हैं और व्यूत्पत्ति (निपुणता) को उसका भूषण बतलाते हैं:—

'प्रतिभा कारणं तस्य ब्युत्पत्तिस्तु विभूषणम्। मृशोत्पत्तिकृद्भयास द्वत्याचकविसङ्कथा॥'

—वागरानक्षार (११३)

अर्थात् प्रतिभा उसका कारण है ग्रीर व्युत्पत्ति (लोक ग्रीर शास्त्र के शान से उत्पन्न हुग्रा संस्कार-विशेष) उसका भूषण है ग्रीर बार-बार का ग्रभ्यास शीझ काव्यरचनाशिकत का उत्पादक होता है, ऐसा प्राचीन कवि कहते हैं। इस प्रकार शिक्त ग्रीर प्रतिभा एक ही वृत्ति के दो नाम हैं।

रसगंगाधरकार पण्डितराज जगन्नाथ (१७ वी शताब्दी) ने प्रतिभा को ही कारण माना है:--

'तस्य च कारगं कविगता केवला प्रतिभा। सा च कान्यघटनानुकृतसम्बद्धार्थीपस्थितिः।' —रसमंगाधर (कान्यमाला, पृष्ठ ८) उन्होंने प्रतिभा को दो भेदों में विभक्त कर दिया है, पहली प्रारब्धवश जो किसी देवता या महापुरुष के प्रसादस्वरूप प्राप्त होती है श्रौर दूसरी ब्युत्पत्ति तथा काव्य-निर्माणजन्याऽभ्यास से प्राप्त । इस प्रकार वे भी बहुत-कुछ मम्मट के निकट ग्राजाते हैं।

इस प्रकार ये दोनों चीजें प्रतिभा का पोषण करती हैं। हेमचन्द्र (१२ वीं शताब्दी) का भी ऐसा ही मत है, उन्होंने व्युत्पत्ति श्रीर श्रभ्यास को प्रतिभा के संस्कारक ग्रथीत् चमका देने वाला माना है किन्तु वामन ने तीनों को कारए बताया है अर्थात् काव्यप्रकाशकार की भाँति तीनों मिलकर ही नहीं वरन् श्रलगम्त्राण भी कारए हो सकते हैं। प्रतिभा न भी हो तो व्युत्पत्ति श्रीर श्रभ्यास दोनों ही या श्रकेले-श्रकेले काव्य के हेतु हो सकते हैं।

प्रतिभा के सम्बन्ध में दो प्रकार के विवेचन ग्राते हैं, एक में तो सूफ ग्रीर नवीनता पर बल दिया गया है तथा दूसरे में ग्रभिव्यक्ति को अधिक महत्त्व मिला है। काव्यकीस्तुभ में दी हुई विद्याभूषण की परिभाषा ('प्रज्ञा नवनवोन्मेषशाखिनी प्रतिभा मता') पहले प्रकार की है। रसगंगाधर में दी हुई पण्डितराज जगन्नाथ की परिभाषा दूसरे प्रकार की है। रसगंगाधर में दी हुई पण्डितराज जगन्नाथ की परिभाषा दूसरे प्रकार की है। उनका कहना है कि जिस शिकत के द्वारा काव्य के ग्रनुकूल शब्द ग्रीर ग्रथं किव के मन में जल्दी-जल्दी ग्राते हैं ('काव्यध्यनानुकूलशब्दार्थोपस्थितः') जसे प्रतिभा कहते हैं। वाग्भट ने दोनों वातों का समन्वय कर दिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने नवीनता ग्रीर उसकी लिलत पदों (प्रसन्न पदों) में ग्रभिव्यक्ति दोनों पर जोर दिया है। उसको सर्वतोमुखी कहा है। उसका प्रसार विचार, भाव ग्रीर ग्रभिव्यक्ति सबमें है। संस्कृत का प्रसन्न पद ग्रीर ग्रोंगेजी का 'Happy Expression' दोनों वाक्यांश एक-दूसरे से मिलते-जुलते हैं। प्रसन्न में प्रसादगुण का भाव भी लगा हुन्ना है:—

'प्रसन्नपदनन्यार्थंयुक्त्युद्योघविधायिनी । स्फुरन्ती सरकवेबुं द्विः प्रतिभा सर्वतोमुखी॥'

—वाग्भरालङ्कार (११४)

स्रथीत् सत्किव की प्रसन्न पदों (लिलित-प्रसादगुण्युक्त पदों ) में स्रभि-व्यक्त की हुई नव्यार्थ से ( स्रथीत् जिनकी पूर्व में उद्भावना न की गई हो, इसी को सँग्रेजी में 'Originality' स्रीर हिन्दी में मौलिकता कहते हैं ) पूर्ण युक्तियों का उद्दोधन करने वाली, सब स्रोर फैलने वाली चमत्कारयुक्त बृद्धि को प्रतिभा कहते हैं।

प्रतिभा के विषय में मौलिकता ग्रीर साहित्यिक चोरी का प्रश्न तथा दोनों

प्रकार की प्रतिभाग्नों (कारियत्री जो किय में होती है ग्रीर भावियत्री जो भावक में होती है ) के पारस्परिक सम्बन्ध की समस्या विचारणीय है। उनका विचार पीछे में किया जायगा।

व्युत्पत्ति को काव्यप्रकाशकार ने निपुराता कहा है। यह दो प्रकार से प्राप्त होती है—लोक के (जिसमें सारा चराचर का ज्ञान प्राजाता है) निरीक्षण से श्रीर काव्य तथा शास्त्रों के प्रध्ययन से । निरीक्षरा में व्युत्पत्ति श्रीर जिस बात की कमी रह जाती है उसकी कमी काव्यादि से श्रीर जाती है, इसीलिए लोक को पहले कहा है—'जोक-शास्त्रकाव्याद्यवेचणात'। शास्त्र से सैद्धान्तिक ज्ञान बढ़

बाता है और उस ज्ञान से किव अनौचित्य में पड़ने से बच जाता है तथा कोष-व्याकरणादि से भाषा-सम्बन्धी भूलों से बचने तथा उपयुक्त शब्दावली की खोज में सहायता मिलती है। अभ्यास में गुरु की शिक्षा और संशोधनादि जिसको उर्दू में 'इस्लाह' कहते हैं आजाती है।

काव्य के हेतुओं के विवेचन से काव्य के रूपपर भी प्रकाश पड़ जाता है। काव्य के लिए केवल कवि की प्रतिभा ही अपेक्षित नहीं है वरन् संसार अपेर शास्त्र का ज्ञान भी वाञ्छनीय है। कवि स्वर्णलूता

काच्य के रूप ( मकड़ी ) की भौति भ्रपने भीतर से ही तन्तु निकाल-पर प्रकाश कर ताना-बाना नहीं बुना करता ( मकड़ी भी भ्रपनी खाद्य सामग्री के भ्राधार पर ही तो सूत निकालती है),निरीक्षण श्रीर

सास्त्रज्ञान के आधार पर ही किव की अभिव्यक्ति होती है और फिर नये-नये विचार उपयुक्त शब्दों द्वारा प्रकाशित किये जाते हैं। किव अपने लिए ही नहीं लिखता है बरन् अपने अनुभव को दूसरों तक पहुँचात है। इसमें लोग यह कह सकते हैं कि कोरी नवीनता पर ही जार दिया गया है किन्तु ऐसी बात नहीं है। काव्य के प्रयोजनीं में 'कान्तासम्मित्ततयोपदेशयुजे' ( अर्थात् कान्ता-का-सा मधुर जप-देश ) और 'व्यवहारविदे' भी है।

काव्य में मौलिकता का विशेष महत्त्व है। मौलिकता श्रीर नवीनता में रम-णीयता का मूल है— 'चर्या-चर्या यन्नवता सुपैति तदेव रूपं रमणीयतायाः'—क्षण-क्षणा में नवीनता धारण करे वही रमणीयता का रूप है। मौलिकता यह रमणीयता तो व्यञ्जना श्रावि से भी श्राती है किन्तु का प्रश्न श्राकर्षण के लिए नवीनता श्रावश्यक है। पुरानी चीज

से जी ऊब जाता है। पाठक को विचार और मनन

के लिए नई सामग्री चाहिए। लेकिन प्रक्त यह है कि मीलिकता हो सकती

है या नहीं ? आचार्य राजशेखर (१० वीं शताब्दी) ने तो वैश्यों के साथ सब कवियों को चोर ठहराया है (यदि वे आचार्य जीवित होते तो वैश्य लोग उन पर मान-हानि का दावा अवश्य करते और में भी दावे में शामिल हो जाता), देखिए:—

'नास्त्यचौरः कविजनो नास्त्यचौरी विण्णाग्जनः'

-काब्यमीमांसा (पृष्ठ ६१)

कहा जाता है एक बार महाकवि गोल्डिस्मिथ ने बिल्कुल मौलिक लिखने का सङ्कल्प किया था किन्तु इस सङ्कल्प के कारण उन्हें तीन महीने तक ठाली बैठना पड़ा था। यह बात तो नहीं है कि विचारों की मौलिकता ग्रसभ्भव है किन्तु बहुत-कुछ मौलिकता ग्रसभ्भवित की नवीनता में है। ग्रामिच्यक्ति की नवीनता से विचार में भी नवीनता ग्राजाती है, इसके ग्रातिरिक्त विचार भी कोई स्थिर वस्तु नहीं ग्रौर न वह सीमाबद्ध है। कोई किव किसी विचार को साङ्को-पाङ्ग नहीं उतार लेता है। विचार के भी कई पहलू होते हैं। जो पहलू जिसको ग्रापील करता है वह उसको ग्रपने विवेचन का विषय बनाता है ग्रौर उसमें नवीनता पैदा कर देता है। नवीनता को भी ग्रौचित्य की सीमा के भीतर रहना होता है। नवीनता ग्रौर मौलिकता का ग्रथं उच्छुङ्खलता नहीं। यदि ऐसा हो तो पागल सबसे ग्रधिक मौलिक कहा जायगा।

साहित्यिक चोरी को अमेजी में 'Plagiarism' कहते हैं। हमारे यहाँ इसकी कई श्रेणियाँ मानी गई हैं। नीचे के क्लोक में ये

साहित्यिक चौरी अतलाई जाती हैं :---

'कविरनुहरतिच्छायामर्थ' कुकविः पदादिकं चौरः। सर्वेशबन्धहर्त्रे साहसकर्त्रे नमस्तरमे॥'

—कविरहस्य (पृष्ठ ७६ के उद्धरण से उद्धत)

अर्थात् दूसरों की छाया-मात्र को लेने वाला किव कहलाता है, भाव का अपहरए। करने वाला कुकिव कहलाता है, जो भाव के साथ शब्दावली का भी अपहरण करता है वह चोर कहलाता है और जो पद, वाक्य और अर्थ समेत सारे काव्य का अपहरण करता है उसं साहस करने वाले को दूर से ही नमस्कार है।

अच्छा किव तो यदि छाया भी भ्रह्ण करता है तो उसमें एक नवीन जीवन भर देता है। वह अपने पूर्ववर्त्ती किव की कृतियों में नया चमत्कार उत्पन्न कर देता है। इस बात को बिहारी के सन्बन्ध में पं० पद्मसिह शर्मा ने अच्छी तरह दिखाया है। मिल्टन ने कहा है कि बिना सौन्दर्य प्रदान किये भावापहरण करना ही वास्तविक चोरी है। चोरी के सम्बन्ध में प्रान्य अँग्रेजी लेखकों ने भी ऐसे ही भाव प्रकट किये हैं।

ब्राइडन : ड्राइडन ने जानशन के 'राम्बन्ध में कहा है कि यह दूसरे छेखकों पर बादशाहों की भाँति आक्रमण करता है, जा यस्तु दूसरों के लिए चोरी कह-लाती है उसके लिए विजय थी। बच्चे की भाँति विचार भी उसी का है जो उसको अपनाकर उसका पोषण करता है तथा उस पर लाइ-प्यार करता है। पीतल का अधिक मूल्य नहीं होता है, उस पर की गई कारीगरी का मूल्य है। छेखक या किव दूसरे के विचारों को सामग्री के रूप में ही छे सकता है। अगर बहु उसको कच्चे सीधे की भाँति छेकर पक्वान्न में परिणत करता है तो वह दोषी नहीं कहा जा सकता।

जिस प्रकार सृजन के लिए प्रतिभा अपेक्षित है उसी प्रकार आस्वादन, भावना या आलोचना के लिए हिंच (Taste) वाच्छनीय है। इसी को हमारे यहाँ भावियत्री प्रतिभा कहा है। प्रव प्रका यह है कि दोनों प्रतिभा और हाँचे प्रकार की प्रतिभाएँ एक हैं अथवा भिन्न ? यदि एक नहीं हैं तो उनमें क्या सम्बन्ध है ? हमारे यहाँ इनको अधिकांश में भिन्न ही माना है। किंव की प्रतिभा को अभिनव-गृप्त ने आख्या और भावक की प्रतिभा को उपाख्या कहा है। राअशेखर ने पहली को कारियत्री और दूसरी को भावियत्री नाम से अभिहित किया है। अन्यत्र कहा भी गया है:—

'नद्धो कस्मिन्नतिशयवतां सन्निपातो गुयानाम् । एक: सूते 'कनकसुपत्नः, तत्परीचाचमोऽन्यः ॥'

-कविरहस्य (प्रष्ठ २१ के उद्धरण से उव्धृत )

प्रयात् ग्रधिक प्रतिभावान् में भी बहुत-से गुएा (ग्रथीत् काव्य-रचना की शक्ति श्रीर काव्य के सुनने तथा उसके ग्रास्वाद छेने की शिवत) इकट्ठें नहीं होते। एक पत्थर से तो सोना निकलता है तो दूसरे पत्थर पर सोना कसा जाता है।

इन दोनों प्रकार की प्रतिभाश्रों का एक ही व्यक्ति में होना कठिन बतलाया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है।—

'मन-मानिक-मुकता-छ्वि जैसी । श्रिष्ट-गिरि-गज सिर सोह न तैसी ।। नृप-किरीट तरुनी-तनु पाई । लहिं सकल सोभा श्रिषकाई ।। तैसेहि सु-कवि-कवित बुध कहहीं । उपजिंद श्रमत श्रमत छवि लहहीं ॥'

-रामचरितमानस ( बाजकायड )

पाश्चात्य देशों के कुछ ग्राचार्यों (जैसे स्पिन्गर्न) ने दोनों प्रकार की प्रतिभाग्नों , (Genius and Taste) को एक बतलाया है क्योंकि ग्रालोचना भी एक प्रकार का सृजन है, सृजन न सही तो पुन:सृजन तो है ही। ग्रपने को किव की स्थिति में किये बिना भावक को पूरा-पूरा ग्रास्वाद नहीं मिलता ग्रीर ग्रास्वाद लेकर ही ग्रपने ग्रनुभव का दूसरों के लिए परिप्रेषण करना पड़ता है। किव जिस प्रकार संसार का भावक है उसी प्रकार ग्रालोचक किव का भावक है।

जहाँ तक अपने भावों को दूसरों तक पहुँचाने की बात है वहाँ तक कवि श्रीर भावक की प्रतिभा एक ही होती है किन्तु सुजन ग्रीर ग्रास्वादन की प्रतिभा में अन्तर है । भावक में कवि-की-सी कल्पना होती है किन्तु उसमें बृद्धितत्व का अपेक्षाकृत आधिक्य रहता है। उसमें कवि की अपेक्षा निरपेक्षता भी अधिक होती है। उसी के साथ तन्मयता की मात्रा भी कम हो जाती है। किव अपनी कृति का पूर्ण रूप केवल कल्पना में ही अन्भव करता है, वह जङ्गल के सामृहिक प्रभाव का ध्यान रखते हुए भी वृक्षों को ही स्रधिक देखता है। भावक वृक्षों को तो किव को भाँति ही देखता है किन्तु पीछे जङ्गल को भी सावधानी से देख लेता है। कवि ग्रपना कवित्व निःशेष कर ही जङ्गल को वास्तविक रूप में देखता है किन्तु भावक उसको सजी-सम्हली पूर्ण वास्त-विकता में देखता है। कवि अपनी व्याख्या सबसे अच्छी कर सकता है, इसी श्राशय की फारसी में एक कहावत है-'तसनीफ रा मुसन्निक नेकी कुनद बयाँ' (ग्रर्थात् लिखे हुए की लिखने वाला ही ग्रच्छी तरह व्याख्या कर सकता है)-किन्तु कभी-कभी भावक काव्य में से वह बात खोजकर निकालता है जो शायद किव की कल्पना में भी न रही हो। प्रतिभा श्रीर रुचि को हमारे यहाँ दो मानते हुए भी रुचि को प्रतिभा का ही भेद माना है। इसमें भेद ग्रीर ग्रभेद दोनों ही आजाते हैं। रुचि कवि में भी किसी अंश में अपेक्षित है। किव की प्रतिभा का शास्त्रीय प्रतिरूप श्रीचित्य का ज्ञान है। रुचि स्वाभाविक है, श्रीचित्य या विवेक शास्त्रीय ज्ञान से प्राप्त होता है। गोस्वामीजी की निम्नोद्धत चौपाई में इसी विवेक का उल्लेख किया गया है:--

'कवित्त-विवेक एक निंह मोरे । सस्य कहउँ लिखि कागद कोरे ॥'

—रामचरितमानस (बालकायड)

रुचि दो प्रकार की होती है—एक वैयनितक, दूसरी लोकरुचि । वैयनितक रुचि प्रायः भिन्न होती है किन्तु लोकरुचि कम-से-कम एक देश या प्रान्त में एक-सी होती है । लोकरुचि ही प्रायः शास्त्रीय रुचि होती है । जहाँ भावक की रुचि

नोकरिन से मेल खाजाती है वहाँ प्रभाववादी श्रालोचना श्रीर शास्त्रीय श्रालोचना

में भेद नहीं रहता है।

इस लेख के अन्त में हम सारहप से काव्य के हेतुओं के सम्बन्ध में कविवर भिखारीवासजी का एक छन्द देते हैं :—

'सिक्त कवित्त बनाइने की जेहि

जन्म नचत्र में दीनिह बिधातें।
काव्य की रीति सिखी सुकवीनहरों
देखी सुनी बहु लोक की बातें॥
दास है जामें इकत्र ये तीनि
बनें कविता मनरोत्रक तातें।
एक निना न चलें रथ जैसे

धुरन्वर सूत की चक निपातें ॥' — भिखारीदासकृत काव्यनिर्णंय (पृष्ठ ४)

## ६: कविता और खप्न

#### कल्पना

यद्यपि में किवता करने के सौभाग्य से वंचित रहा हूँ तथापि में क्षम्य गर्व के साथ कह सकता हूँ कि स्वप्नों के सम्बन्ध में मेरी मस्तिष्क-भूमि बड़ी उर्वरा है किन्तु मेरे स्वप्न किसी किव, सुधारक, आविष्कारक श्वात्मप्रसङ्ग या राष्ट्रनिर्माता-के-से नहीं होते वरन् वे ऐसे होते हैं जो चिन्ताप्रस्त, भग्नमनोरथ तथा भावाकान्त लोगों के संतप्त श्वीर उद्धेजित मस्तिष्क को रात में भी कियाबील बनाये रखते हैं और जिनकी थकावट 'हार्लिक्स माल्टेड मिल्क' के विज्ञापनों को भी मिथ्या प्रमाणित करने का श्वेय प्राप्त कर सकती है। जहाँ तक मेरे निजी ग्रनुभव का सम्बन्ध है, मैं तो

श्रार उद्वाजत मास्तब्क का रात म मा कियाशाल बनाय रखत ह श्रार जिनका थकावट 'हार्लिक्स माल्टेड मिल्क' के विज्ञापनों को भी मिथ्या प्रमाणित करने का श्रेय प्राप्त कर सकती है। जहाँ तक मेरे निजी अनुभव का सम्बन्ध है, मैं तो अब ज्ञानियों की भाँति जागरए को एक ईश्वरीय वरदान समभता हूँ किन्तु मैं जानता हूँ कि कुछ लोग ऐसे सुख-स्वप्न अवस्य देखते हैं कि जिनसे जागना एक अभिशाप होता है। श्रीर लोग तो सोकर खोते हैं, ऐसे लोग जागकर खोते हैं—'मीरन श्रीर तो सीय के खोबत मैं सखि प्रीतम जागि गँवाये'। कविता यदि स्वप्न है तो ऐसा ही सुख-स्वप्न है।

स्वप्न श्रीर किवता का तादात्म्य तो नहीं हो सकता वयों कि स्वप्न के मान-सिक प्रत्यक्ष वास्तिविक प्रत्यक्ष से कम सजीवता नहीं रखते हैं (उसमें तात्का-लिक सत्य तो श्रवश्य ही होता है)। हमें कभी-कभी श्रपने स्वप्नों की सत्यता म सन्देह होने लगता है किन्तु वह शंका भी शीघ्र ही स्वप्न-जाल में विलीन हो जाती है। स्वप्न में वाह्य संसार से हमारा श्रपेक्षाकृत सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है। किवता में ऐसा श्रिषक नहीं होता!

कविता स्वप्न तो नहीं किन्तु वह उसकी कुटुम्बिनी अवश्य है और दिवा-स्वप्नों के बहुत निकट आजाती है। यदि हम स्वप्न का विश्लेषण करके देखें सो उसकी बहुत-सी सामग्री हमको कविता में मिल जायगी।

स्वप्न के तस्य स्वप्न के उदय होने में कुछ बाह्य कारण होते हैं श्रीर कुछ भीतरी। साधारण प्रत्यक्ष (Perception) में बाहरी सामग्री संवेदना (Sensations) के रूप में श्राती है किन्तु

हमारी पूर्वस्मृतियाँ म्रादि मिलकर उस वस्तु की प्रत्यभिश्चा (Cognition) भौर उसे निश्चित माकार-प्रकार देने में सहायक होती हैं। जहाँ यह मानसिक किया भावश्यकता से प्रधिक होती है वहीं भ्रम हो जाता है भीर स्थाणु (लकड़ी का खम्भा) पुरुष का रूप धारण कर लेता है। स्वप्न में यह बाहरी सामग्री बहुत कम होती है। इन संवेदनों ( Sensations ) के लिए वाहरी आधात स्रावश्यक नहीं। जहाँ थोड़ी उत्तेजना होती है वहाँ उस पर मागसिक किया चल पड़ती है और उसको केन्द्र बना स्वप्न का जाल बुन लिया जाता है। बाहर कहीं घण्टा बजा तो स्वप्नद्रष्टा अपने मन को स्थिति के अनुकूल गिरजा या मन्दिर रच लेता है, या स्कूल या कालेज समय पर न पहुँचने की चिन्ता से व्यथित हो भागने लगता है प्रथवा रेलगाड़ी, ट्राम या मोटर की रचना कर छेता है। भागने-दौड़ने तथा उड़ने के स्वप्न बहुत-फुछ सोते समय हाथ-पैरों की स्थित पर निर्भर रहते हैं। कभी-कभी मच्छर की भनभनाहट गान में परिसात हो जाती है, कभी-कभी पैर सी जाने ग्रादि की ग्रान्तरिक संवेदना भी होती है। उस समय स्वप्नद्रप्टा प्रायः ऐसे स्वप्न देखने लगता है कि फोई प्रजगर उसके पैर को लपेटे हुए है। यह याह्य सामग्री कभी-कभी स्वतःचालित स्नायु-बिक उत्तेजना (automatic nervous excitement) से भिल जाती है।

स्वप्न के उपादान तो कल्पना के चित्र होते हैं और उनका तारतम्य मनियन्त्रित सम्बन्ध-ज्ञान (free association ) के बल चलता रहता है। इनमें हमारी अभिलाषाएँ भी बहुत-कुछ योग देती हैं। हमारी चिन्ताएँ, उप-चेतना में दबी हुई श्रमिलाषाएँ, श्रतृप्त वासनाएँ श्रीर कभी-कभी ऐसी बातें जिनकी हमारे मन पर गहरी छाप पड़ी हो कल्पना के चित्रों के चुनाव में कारण बनती हैं। फायड ने स्वप्न के सम्बन्ध में बहुत-कुछ अनुसन्धान किया है किन्तु उन्होंने उपचेतना में दबी हुई अतृष्त वासनाग्रों भौर विशेषकर काम-वासनाओं पर अधिक जोर दिया है। उनके मत से स्वप्नों में प्रतीकत्व (symbolism ) भी होता है जो कि वासनापूर्ति के नग्न स्वरूप पर श्रायरण बाल देता है, जैसे कोई अपने जान-पहचान के किसी मनुष्य को जिससे कभी छुटपन में लड़ाई हो गई हो फाँसी के तख्ते पर न लटका हुआ देखकर केवल तख्ते उतारते या चीरते देखे। अधिकांश स्वप्न अभिलापापूर्ति के या किसी चिन्ता का हल ढूँढ़ने के होते हैं। वह भी एक प्रकार की अभिलापाप्ति है। इस प्रकार स्वप्न में इतने तत्त्व ग्राजाते हैं—(१) कुछ बाहरी संवेदना, (२) कल्पना, (३) सम्बन्ध-ज्ञान, (४) इच्छा, ग्रिभलाषा, वासगा जिसकी पुत्ति या अपूर्ति जो उसमें कुछ रागात्मकता है आती है और (४) बेचान्तर सम्पर्क- शून्यता श्रयात् ग्रयने विषय के ग्रतिरिक्त किसी दूसरी वस्तु का भान न होना। विवा-स्वप्नों में भी करीय-करीय यही बातें होती हैं किन्तु उनका प्रत्यक्षी-करण इतना सजीय नहीं होता जितना कि रात्रि-स्वप्नों का। इसका कारण यह है कि दिन में कल्पना के बहाव में बह जाने पर भी बुद्धि का कठोर शासन बना रहता है श्रीर वास्तविक संसार से हमारा पूर्ण विच्छेद भी नहीं होता।

यहाँ पर कल्पना के सम्बन्ध में दो-एक शब्द कह देना अनुपयुक्त न होगा। कल्पना वह शक्ति है जिसके द्वारा हम अप्रत्यक्ष के मानसिक चित्र उपस्थित करते हैं। कल्पना का ग्रेंग्रेजी पर्याय 'Imagination' है। यह कल्पना शब्द 'Image' या मानसिक चित्र से बना है। संस्कृत में कल्पना शब्द 'कल्पन' धातु से बना है, जिसका अर्थ है सृष्टि करना। स्वर्ग के कल्पवक्ष की भाँति कल्पना भी मनचादी परिस्थित उपस्थित

करना। स्वर्ग के कल्पवृक्ष की भाँति कल्पना भी मनचाही परिस्थिति उपस्थित , कर देती है। कल्पना द्वारा उपस्थित किये हुए चित्र भूत, भविष्य ग्रौर वर्त्तमान लीनों काल के हो सकते हैं। मैं कालेज में बैठा हुया घर पर जो हो रहा होगा उसकी कल्पना कर सकता हुँ। यह वर्त्तमान किन्तु अप्रत्यक्ष के सम्बन्ध में कल्पना है। शिवाजी या शाहजहाँ ग्रीरङ्गजेब द्वारा कैद किये जाने पर क्या सोचते होंगे यह भूत की कल्पना है और भावी युद्ध कैसे होंगे यह भविष्य-सम्बन्धी कल्पना है। कल्पना असङ्गल्पत ( Passive ) श्रीर सङ्गल्पत (Active) दोनों प्रकार की होती है। ग्रसङ्कृत्पित कल्पना ही दिवा-स्थप्नों ग्रीर स्वच्छन्द कल्पना ( Fancy ) में परिणत हो जाती है। स्वप्न में भी इसी प्रकार की कल्पना काम करती है। जब हमारे मानसिक चित्रों का तारतम्य बिना किसी प्रयास के चलता रहता है तब वह निष्क्रिय कहलाती है और जब वह प्रयास से चलता है तब वह सिक्तय होती है। इसके ग्रतिरिक्त कल्पना का एक ग्रौर विभाग किया गया है; जब पिछले दृश्य जैसे-के-तैसे कल्पना में दुहराये जाते हैं तब उसे पुनरावृत्त्यात्मक (Reproductive) कहते हैं और जब पहले के चित्रों में उलट-फेर होता है या उनके नये योग किये जाते हैं तब वह सुजनात्मक ( Productive ) कहलाती है। हमने स्वर्ण भी देखा है ग्रौर मुग भी। इस प्रकार हम स्वर्ण-मुग की कल्पना कर सकते हैं किन्तु इस प्रकार की कल्पना की सीमाएँ होती हैं। हम दो विरोधी बातों को एक साथ नहीं जोड़ सकते हैं । हम ऐसी वस्तु की कल्पना नहीं कर सकते हैं जो एक साथ नारङ्गी-सी गोल और पैसे-सी चपटी भी हो तथा जो एक ही साथ सफेद हो भीर काली भी।

कल्पना का हमको हर समय काम पड़ता है। साधारण प्रत्यक्ष में ग्राधा

वास्तिवक प्रत्यक्ष होता है श्रीर श्राधा काल्पनिक । हम वृक्ष का एक पहलू देखते हैं श्रीर दूसरे की सत्ता कल्पना में सही मान छेने हैं । हम वस्तु को देख-कर उसके चिकनापन श्रीर खुरदरापन का अनुमान कर छेते हैं । इसको न्याय-शास्त्र में ज्ञान-लक्षण से उत्पन्न श्रलोकिक प्रत्यक्ष कहा है । बच्चों के खेल में भी कल्पना का बहुत काम पड़ता है । लकड़ी का घोड़ा बनाकर 'चल रे घोड़े, चल रे घोड़े सरपट चाल' कहना कल्पना ही का काम है । चित्रों के टुकड़े अलग-अलग जुटाकर उनका साबित चित्र बनाना कल्पना ही का खेल है । किय भी कल्पना से काम छेता है । उसी के श्राधार पर वह प्रजापित कहलाता है कल्पना का कार्य अनुभूति श्रीर श्रीभव्यक्ति दोनों ही में है । अलङ्कार, लक्षणा, व्यञ्जना सब कल्पना के रूप हैं । हमारे स्वप्न भी जैसा ऊपर कहा जा चुका है कल्पना के उपादानों से ही बनते हैं । आविष्कारक का भी कल्पना का श्राध्यय लिए बिना काम नहीं बनता । पागल की कल्पना श्रीनयन्त्रित रूप धारएाकर कभी-कभी उसको ऐसा भान करा देती है कि वह ईसामसीह है या काँच का बना हुशा है श्रथवा वह मनुष्य नहीं है, बकरा है ।

भिन्न-भिन्न मनुष्यों में भिन्न-भिन्न प्रकार के कल्पना के चित्रों का प्राधान्य होता है और कभी-कभी ये काल्पनिक चित्र किया का भी सङ्चालन करा देते हैं किन्हीं-किन्हीं पुरुषों में चाक्षुष-चित्रों का प्राधान्य होता है, किन्हीं में कब्द-चित्रों का और किन्हीं में गन्ध-चित्रों का तथा किन्हीं में स्पर्ध-चित्रों वा किया-चित्रों का। किसी शब्द का वर्णविन्यास याद करते हुए बहुत-से लोग कल्पना में हाथ चलाना प्रारम्भ कर देते हैं। बहुत-से लोग मानसिक गिरात करने में भ्रमुलियों का सङ्चालन करने लगते हैं।

किव की प्रतिभा (Genius) भी तो एक ग्रसाधारण प्रकार की कल्पना है। वह सङ्कल्पित ग्रौर ग्रसङ्कल्पित कल्पना के बीच की चीज है। उसमें थोड़े परिश्रम से ग्रधिक फल की प्राप्ति होती है। उसमें ग्रपने-

प्रतिभा आप नई-नई स्फूर्तिहोती रहती है। अपने यहाँ प्रतिभा को दो प्रकार का माना है, कारियत्री जो कि कवि ग्रीर रचिता

में होती है श्रीर भावियत्री जो कि भावक, श्रालोचक वा सहृदय पाठक में होती है। स्वप्न में बुद्धि का नियन्त्रण नहीं रहता, प्रतिभा में नियन्त्रण रहता है। स्वप्न में भी नवीनता का अभाव नहीं किन्तु प्रतिभा में नवीनता की भावना कुछ श्रिषक रहती है।

यह विषयान्तर भूमिकारूप से आवश्वयक था, पाठक-गण इसे क्षमा करेंगे।

अब हम किवता पर आते हैं। श्रीमती महादेवी वर्मा ने साहित्य-सम्मेलन से
प्रकाशित अपनी किवताओं के संग्रह की भूमिका में कहा
तुलना है कि—'किव को वास्तविक द्रष्टा के साथ स्वप्न-द्रष्टा भी
होना चाहिए'। अब जरा विचार करने पर यह स्पष्ट हो
जायगा कि किव किस अर्थ में स्वप्नद्रष्टा विश्वामित्र की भाति अपना संसार
रचता है। उसमें प्राय: वर्तमान के प्रति असन्तोष की भावना रहती है। वह
अपनी इच्छा में अनुकुल संसार को बदल लेता है:—

'श्रपारे काब्यसंसारे कविरेव प्रजापतिः। यथास्मै रोचते विश्वं तथेदं परिवर्तते॥'

—श्रिग्नियुराख ( ३३६ । १०)

स्वप्न में भी परिवर्तन होता है। स्वप्न-सम्बन्धी परिवर्तनों को फायड ने 'Condensation' ग्रथीत् धनीकरए। - जैसे व्यक्तियों का मिला देना ग्रथीत् एक के व्यक्तित्व या ग्राकार में दूसरे का व्यक्तित्व या ग्राकार मिला देना-ग्रीर 'displacement' प्रथात स्थानान्तर करना कहा है। स्वप्न के परिवर्तन प्रायः श्रस्पष्टता लाते हैं श्रौर कुछ विकृति भी उत्पन्न करते हैं किन्तू कविता के परिवर्तन स्पष्टता ग्रीर मुख्ठता का सम्पादन करते हैं। कवि के स्वप्नों का ग्राधार वास्तविक संसार ग्रवश्य होता है किन्तु साधारए। लोगों की ग्रपेक्षा उसमें भावनात्रों, स्मृतियों तथा ग्राभलाषात्रों का ग्रंथिक मेल रहता है। कवि यदि जगबीती बात भी कहता है तो उसमें अपनी अभिलाधाओं और अपने आदशों का रङ्ग दे देता है। स्वप्न की तरह कविता करने में चाक्ष्य-प्रत्यक्ष की अपेक्षा मानसिक कियाओं का प्राधान्य होता है। कवि की रुद्ध और दबी हुई अभिलाषाएँ तथा वासनाएँ निर्भर के स्रोत की भाँति फट पड़ती हैं और वह ग्रपने ग्रभिलपित संसार का स्वप्नद्रष्टा की भाँति मानसिक प्रत्यक्ष कर लेता है। उसमें उसकी महंभावना की तुन्ति हो जाती है। जो बातें वह ग्रपनी प्रेयसी से कहना चाहता है, कविता में उनके शब्द-चित्र उपस्थित कर उनको मुखरित कर देता है; मानस के भरत ग्रादि पात्रों में तुलसी की भिवत-भावना वोलती हुई सूनाई पड़ती है। कविता की पंक्तियाँ कवि के दु:ख-सुख की वाहिनी बन जाती हैं। कवि ग्रपने भावों को व्यक्त करके कुछ हलकेपन ग्रीर शान्ति का भी ग्रनुभव करता है, शायद वह मिलन का सुख भी प्राप्त करने लगता है ग्रीर किसी-न-किसी ग्रंश में मनमोदकों से उसकी भूख भी बुक्त जाती है।

फायड के स्वप्त-द्रष्टा की भाँति कवि किन्हीं ग्रंशों में प्रतीकों ( Symb-

ols ) से भी काम लेता है। कभी कामवासना पर भिवत का आवरण डाल दिया जाता है और कभी-कभी किवाणा ज्ञान और भिवत पर वासना का शर्करावेद्दन चढ़ाकर उसको अधिक ग्राह्म बना देते हैं, कभी आध्यादिभक आनन्द का भौतिक ग्रानन्द की शब्दावली में चित्रण कर उसको लोकसामान्य के अनुभव की पहुँच में लाया जाता है। किव के रूपक भी स्वप्न-के मे प्रतीक ही होते हैं। यदि वे किसी भाव के प्रतीक नहीं होते तो वे किव के हृदय की उत्कप्धा के तो चिह्न होते ही हैं। किव जिस उत्क्रष्ट रूप में अपने वर्ण्य विषय को देखना चाहता है उसी के वह रूपक, उत्प्रेक्षा आदि यलङ्कार बना लेता है। उत्प्रेक्षा का ग्रर्थ ही है उत्कट प्रेक्षण-इच्छा। रूपक का भी अर्थ है रूप का आरोप। रूपकों और उत्प्रेक्षाओं द्वारा किव एक हलके प्रकार से अपनी अभिलाषाप्रित्त कर लेता है। स्वप्नों में भी प्राय: रूपकों-का-सा आरोप रहता है। हम लोगों को प्राय: बदला हुआ-सा देखते हैं।

कवि की कल्पना कभी-कभी दिवा-स्वप्नों की भौति असङ्ग्रहिपत श्रीर अनियन्त्रित रूप से चलती है- 'बादल से बँधे आते हैं मजम् मेरे आगे'-ग्रौर कभी उसमें प्रयास से भी नये चित्र लाने पड़ते हैं। कथि को सम्बन्ध-ज्ञान से भी बहुत काम लेना होता है भीर उसके समतापुलक तथा विरोधमूलक ग्रलङ्कार एक प्रकार के सम्बन्ध-ज्ञान से ही सम्बन्ध रखते हैं। जब कवि की कल्पना श्रधिक प्रवल हो जाती है श्रीर उसका प्रवाह कूछ-कूछ ग्रनियन्त्रित रूप से चलता है तब उसको ग्रंभेजी में पेंसी (Fancy) कहते हैं। ऐसी अवस्था में किव चाहे दिवा-स्वप्न न देखे किन्तु एक के बाद एक सम्बन्ध की शुङ्खला तैयार होती चली जाती है। जहाँ उपमाम्रों की ऋड़ी लग जाती है, जैसी पन्तजी की 'छाया' या 'नक्षत्र' नाम की कविताओं में, वहाँ सम्बन्ध-ज्ञान ही काम करता है और कभी-कभी वह बहुत अनियन्त्रित प्रकार का होता है। स्वप्न में भी सम्बन्ध-ज्ञान बड़े श्रनियन्त्रित रूप से काम करता है जिसको हम भ्रनियन्त्रण कहते हैं वह शायद लुप्त-सुप्त वासनाभ्रों का नियन्त्रण होता है। अच्छी कविता में भी प्राय: भावनाओं का ही मनोराज्य रहता है, लेकिन उनमें स्वप्न की भपेक्षा बुद्धि का नियन्त्र ए कुछ भ्रधिक होता है। कभी-कभी स्वप्त-चित्रावली शब्द-चित्रों का रूप धारण कर कविता बन जाती है। अँग्रेजी साहित्य में कालरिज की 'Kublakhan' नाम की कविता इसका उदाहरएए है।

स्वप्न और किवता में एक अन्तर यह भी है कि यद्यपि रस की अवस्था वेद्यान्तरशून्य मानी गई है तथापि किवता में प्रत्यक्ष संसार और उसकी कठोर वास्तविकता कम भूलाई जाती है। कविता का उदय चाहे श्रवचेतना में हो किन्तु वह पल्लिवित सजग चेतना में ही होती है। स्वप्न में व्यक्ति का श्रंश प्रधान रहता है श्रीर जाति की भावनाएँ कुछ श्रल्प मात्रा में मिलती हैं। कविता के व्यक्ति में जाति की भावक रहती है। कविता-की-सी सामाजिकता भी स्वप्न में नहीं है।

प्रायः सभी कविताएँ किसी-न-किसी प्रकार से किव का स्वप्न होती हैं अर्थात् वह वास्तविकता को जिस रूप में देखता है या देखना चाहता है, इस बात की वे परिचायका होती हैं। किवता की ग्रपेक्षा नाटक में स्वप्न-का-सा भ्रात्मभाव का द्वैधाकरण (Splitting of personality) कुछ अधिक रहता है। किव और विशेषकर नाटककार ग्रपने को विभिन्न पात्रों की स्थित में रख लेता है। स्वप्न में यह कार्य अचेतन रूप से किन्तु पूर्णता के साथ होता है।

स्वप्नों की भाँति किवतात्रों में भी भिवष्य की स्थिति का संकेत रहता है ग्रौर कभी-कभी उससे कियात्मक लाभ भी उठाया जा सकता है। कुछ कविताग्रों में पूर्वानुभूत सुखों का वर्णन या प्राचीन गौरव

कुछ कवियों

का चित्र रहता है। ऐसी कविताओं को हम ग्रतीत का स्वप्न कहेंगे। पन्तजी की 'ग्रन्थि' को हम ऐसे ही स्वप्नों में रक्कोंगे। उत्तररामचरित में भी ऐसे स्वप्न मिलते हैं।

श्रीमैथिलीशरएजी गुप्त की 'भारत-भारती' में हमारे देश के श्रतीत के स्वप्न श्रच्छे हैं। पंतजी की 'भावी पत्नी' नाम की कविता को हम दिवा-स्वप्न कह सकते हैं। इसमें उनकी श्रान्तरिक कल्पना का प्रत्यक्षीकरए। हो गया है:—

> 'नवल मधुऋतु-निकुल्ज में प्रात, प्रथम-कलिका-सी श्रस्फुट गात, नील नभ-श्रन्तःपुर में, तन्व ! दूज की कला सदश नवजात; मधुरता, मृदुता-सी तुम, प्राय ! न जिसका स्वाद-स्पर्श कुछ ज्ञात; करुपना हो, जाने, परिमाथ ? प्रिये, प्रायों की प्राय !'

> > —गुरुजन (पृष्ठ ४०)

इस प्रकार कवि अपने मन के उल्लास को व्यक्त करता है। एक श्रिभिलाषामूलक ध्वनि श्रीर गति का चित्र हिन्दी के होनहार कि श्रीचिरंजीलाल 'एकाकी' के 'रजमी' नामक एकांकी नाटक से दिया जाता है:— 'कहपना-सी सुन्दर, साकार स्वर्ण-नृपुर की भर मङ्कार गुलाबी चरणों से चल मीन खोल दे मेरे उर का द्वार'

मनतों ने अपने-अपने विश्वासों के अनुकूल मनोरथों के सुख-स्वष्न देखें हैं। रसखान का प्रसिद्ध सबैया जो नीचे दिया जाता है कवि की अभिकाषा का सुन्दर चित्र हैं। ऐसी अवस्थाओं में अभिकाषाओं का कथन-पात्र स्वष्न-की-सी आंशिक पूर्ति अवश्य कर देता है। देखिए रसखानजी कैसे आनन्द-विभोर हो कहते हैं:—

'मानुष हों तो वही 'रसखानि', बसों बज गोकुल गोंव के ग्वारन। जो पश्च हों तो कहा बस मेरो, चरों नित नन्द की धेनु मँभारन॥ पाहन हों तो वही गिरि को, जो धरघो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हों तो बसेरो करों नित, कालिन्दी कूल कदंब की डारन॥'

-रसखान और उनका काव्य (पुन्ड ८४)

यह स्वप्न किव की भावुकता श्रीर कथावार्ताश्रों में सुनी हुई बातों के सम्बन्ध-ज्ञान से बना है। गोस्वामी तुलसीदासजी ने भी एक कर्तव्य-सम्बन्धी स्वप्न देखा है, वह ग्रत्यन्त सुन्दर है:—

'कबहुँक हों यह रहिन रहोंगो। श्रीरद्यनाथ-कृपालु-कृपा तें सन्त-स्वभाव गहोंगो ॥१॥ पर-दिस-निरत निरन्तर मन क्रम बचन नेम निबहोंगो॥२॥'

-विनयपत्रिका (पद १७२)

इसमें चाक्ष्य चित्र तो कम हैं किन्तु उनके जीवन का श्रादर्श प्रति-बिन्बित है।

महातमा भर्तृ हरि ने अपने 'वैराग्यशतक' में गङ्गा-तीर पर किसी शिला के ऊपर पद्मासन बाँधकर बैठने का स्वप्न देखा है और श्रिभलाषा की है कि कब ऐसे बैठे हुए उनके शरीर से हिरण निभंग होकर श्रपने सींगों की खुजली मिटापँगे:—

> 'गङ्गातीरे हिमगिरिशिकाबद्यपशासनस्य, ब्रह्मध्यानाभ्यसनविधिना योगनिद्गागतस्य । कि तैर्भाष्यं सुदिवसैयत्नते निर्विशक्षाः, सम्प्राण्यस्यनते जरु द्दिगाः शङ्ककण्ड्विनोवम्'॥ —भृत्रंद्दिशतक (वैराग्यशतक)

भवतों के मनोराज्य बड़े ही सुन्दर होते हैं। महात्मा सूरदास का स्वप्न सुनिए:—

'ऐसेहिं बिसये ब्रज की बीधिन। साधुनि के पनवारे चुनि-चुनि उदर जु भरिये सीतिन।। पैंडे में के बसन बीनि तन छाया परम पुनीतिन। कुंज-कुंज तर लोटि-लोटि रचि रज लागे रंगी तिन॥ निसि दिन निराख जसोदानंदन श्रक्त जमुना जल पीतिन। दरसन 'सूर' होत तन पायन, दरस न मिलत श्रतीतिन॥'

--सूरपञ्चरत (विनय, पृष्ठ ६)

किव लोग हमेशा अपने ही स्वप्नों का वर्णन नहीं करते हैं वरन् वे योगी की भाँति दूसरे के शरीर में प्रवेश कर उसके स्वप्न देखकर मग्न होते हैं। वे अवसर स्वयं छिपे रहकर दूसरे के मुख से अपनी बात कहलाते हैं। पण्डित माखनलाल चतुर्वेदी की 'फूल की चाह' शीर्षक किवता में किव की राष्ट्रीय आत्मा के दर्शन मिलते हैं:—

'चाह नहीं, मैं सुरवाला के गहनों में गूँथा जाऊँ। चाह नहीं, प्रेमी-माला में विध प्यारी को ललचाऊँ॥ चाह नहीं, सम्राटों के राव पर हे हिर ! डाला जाऊँ। चाह नहीं, देवों के सिर पर चहुँ, भाग्य पर इठलाऊँ॥ सुभे तोइ लेना वनमाली! उस पथ में देना तुम फेक। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पंथ जार्वे वीर श्रनेक॥

—माखनलाल चतुर्वेदी (पुष्प की श्रमिलाषा)

दूसरे के भावों को अपना बना लेने को कुछ अँग्रेजी मनोवैज्ञानिकों ने 'Empathy' कहा है। 'Sympathy' में सहानुभूति होती है, 'Empathy' में भावतादात्म्य कर किव स्वयं अपने को नायक की स्थिति में रख लेता है। बहुत-सी जगवीती किवताओं में भी 'Empathy' से ही काम लिया जाता है। इसी से किव हरएक वर्ग का प्रतिनिधि होकर उसका स्वप्न देखने लगता है, जिस प्रकार स्वप्नदृष्टा अपनी जाग्रत अवस्था की सृष्टि का अपनी कल्पना में कुछ हेर-फेर के साथ पुनर्निर्माण करता है उसी प्रकार किव भी वास्तविकता को अपने भावों का रङ्ग देकर चित्रित करता है। किव की चित्रावली नितान्त उच्छाञ्चल नहीं होती, उसमें बुद्धितत्त्व के लिए स्थान रहता है। कोई किव जीवन में से सुन्दर चित्र लेते हैं और कोई करण। स्वप्न और किवता दोनों में ही रुचि और भावनाओं के अनुकूल चुनाव रहता है। करणा भी कोमल भावों को जाग्रत

करती है, शायद वह सीन्दर्य-भावना की तृष्ति न कर सके। अंचलजी की 'किरण-बेला' में एक दूपहर का स्वप्त देखिए:----

'तन्दी स्तब्ध कोठरी में श्रनजान । सो रहा श्रन्था कुत्ता एक वहीं पर मैली शैया धानी चुनरी विद्याये लेटी नारी, घायल चील-मो श्रधनंगी श्रज्ञात, किसी श्रमजीवी की श्रमिशाप, चूसता फिर निचोरता सूखे स्तन) भूखा शिशु ।'

- किरण-बेला (दोपहर की बात, पृष्ठ ४२ तथा ४३)

इस स्वय्न में वास्तविकता है, करुए। है किन्तु इसके सीन्त्यं को योगी ही देख सकते हैं, साधारण मनुष्य नहीं। ऐसे चित्रों में भी सीन्दर्य को अव-तिरत करना सच्चे कलाकार का काम है। सच्ची सहानुभूति जाग्रत होने पर वीभत्स में भी करुणा की सरसता आजाती है। इस जाग्रति में कलाकार और आलोचक दोनों को ही साधारण भाव-भूमि से ऊँचे उठने की आवश्यकता है।

सब स्वष्न भूठे नहीं होते । सबमें सत्य का कुछ-न-कुछ शाधार अवश्य रहता है; किसी में कम, किसी में ज्यावह । छायाबादी कवि जो प्रफृति को मानवी रङ्ग में रँगा हुआ देखता है, रहस्यवादी जो परमात्मा रो मिलन या विरह के गीत गाता है और प्रगतिबादी जो वर्तमान वर्गवाद को मिटाकर एक वर्गरहित समाज देखना चाहता है, सभी अपनी-अपनी रुचि, शिक्षा-दीक्षा, आशा-अभिलाषाओं के अनुकूल स्वष्नद्रष्टा हैं।

# ७: सत्यं शिवं सुन्दरम्

> 'अनुद्धेगकर' वाक्यं सत्यं शियहितं च यत् । स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते ॥'

> > -श्रीमद्भगवद्गीता (१७।१४)

'सत्यं भियहितं' सत्यं शिवं सुन्दरम् का ठेठ भारतीय रूप है। वाणी का तप होने के कारण साहित्य का भी खादशं है। 'किरातार्जुनीय' में 'हित' और 'सुन्दरम्' का योग बड़ा दुर्लभ बतलाया है—'हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः'— काव्य इसी दुर्लभ को सुलभ बनाता है। सत्य और शिव का समन्वय करते हुए कवीन्द्र रवीन्द्र ने याचार्य क्षितिमोहन सेन हारा लिखित 'दाद्' नाम के बङ्गाली ग्रन्थ की भूमिका में लिखा है 'सत्य की पूजा सौन्दर्य में है, विष्णु की पूजा सारद की वीखा में हैं'। विष्णु तो सत्य के साथ शिव भी हैं (और महादेव भी केवल छद्र और संहारकर्त्ता नहीं है वरन् शिवशङ्कर भी है) इसलिए तीनों ही कारणों का समन्वय हो जाता है। साहित्य और कला की अधिष्ठात्री देवी

हंसवाहिनी माता शारदा का ध्यान 'बीखपुस्तकधारिखी' के रूप में होता है। हंस नीर-श्रीर-विवेकी होने के कारण सत्य का प्रतीक है श्रीर बीखा 'सुन्दरम्' का प्रतिनिधित्व करती है, पुस्तक सत्य श्रीर हित दोनों की साधिका कही जा सकती है।

'सत्यं शिवं सुन्दरम्' का सम्बन्ध क्रमश ज्ञान (Knoweng), भावना (Feeling) ग्रीर सङ्कल्प (Willing) नाम की मनोवृत्तियों तथा ज्ञान-मार्ग, भिनत-मार्ग ग्रीर कर्म-मार्ग से हैं। विज्ञान, धर्म ग्रीर 'सत्यं शिवं सुन्दरम्' विज्ञान, धर्म ग्रीर काच्य से काव्य पारस्परिक सम्बन्ध का परिचायक सूत्र भी है। विज्ञान का ध्येय है—सत्य केवल सत्य, निरावरण सत्य। शिवं उसके लिए गीएा है, विज्ञान ने पेन्सिलीन की भी रचना की है ग्रीर परमाणु बम्ब को भी बनाया है। सुन्दरम् तो उसके लिए उपेक्षा की घस्तु है। बह मनुष्य को भी प्रकृति के धरातल पर घसीट लाता है ग्रीर गुण को भी परिमाण के ही रूप में देखता है। उसके लिए बीमत्स कोई ग्रथं गहीं रखता।

धार्मिक सत्यं में शिवं की प्रतिष्ठा करता है। यह लक्ष्मी का माङ्गलिक घटों से प्रभिषेक करता है क्योंकि जल जीवन है, यह कृषि-प्राम्म भारत का प्राण है और माङ्गल्य का प्रतीक है। जिस प्रकार सरस्वती में सत्यं और सुन्दरम् का समन्वय है उसी प्रकार लक्ष्मी में शिवं और सुन्दरम् का सम्मिश्रण है। वेदों में 'तन्मेमनः शिवसंकल्पमस्तु' ( यजुर्वेद•) का पाठ पढ़ाया जाता है और शिव कल्याण या हित के नाते ही महादेव के नाम से अभिहित होते हैं। धार्मिक शिव के ही रूप में सत्य के दर्शन करता है।

साहित्यिक सत्य और शिव की युगल मूर्ति को सीन्वर्ध का स्वर्णावरण पहनाकर ही उनकी उपासना करता है। 'तुलसी मस्तक तब नये धनुष वागा लेहु हाथ'—साहित्यिक के हृदय में रसात्मक वाग्य का ही मान है।

साहित्यिक की दृष्टि में सत्थं शिवं सुन्दरम में एक-एक भाव को यथाक्षम उत्तरोत्तर महत्ता मिलती है। वह सिच्चितान्द भगवान् के गुराों गें प्रतितम गुण को चरम महत्त्व प्रवान करता है। 'रसो वे साः' समन्वय सत्यनारायण भगवान् की वह रस-रूप में ही उपासना करता है। सत्यं, क्षिवं शौर सुन्दरम् की त्रिम्ति में एक ही सत्य-रूप की प्रतिष्ठा है। सत्य कर्तव्य-पथ में श्राकर क्षिवं बन जाता है स्रौर भावना से समन्वित हो सन्दरम के रूप में दर्शन देता है। सन्दर सत्य का ही परिमार्जित रूप है। सौन्दर्य सत्य को ग्राह्य बनाता है। कविवर सुमित्रा-नन्दन पन्त ने तीनों में एक ही रूप के दर्शन किये हैं:—

> 'वही प्रज्ञा का सस्य स्वरूप हृद्य में बनता प्रग्य ग्रपार; जोचनों में जावग्य ग्रन्प, जोकसेवा में शिव ग्रविकार।'

> > --- श्राधुनिक कवि : २ ( नित्य जग, पुण्ठ ३६ )

श्रॅंभेजी किंव कीट्स (Keats) ने भी श्रपनी 'An Ode to a Grecean urn' नाम की किंवता में सत्य श्रौर सौन्दर्थ का तादाम्य करते हुए कहा है कि सौन्दर्थ सत्य है श्रौर सत्य सौन्दर्थ है, किंवि का सत्य यही मनुष्य जानता है श्रौर यही जानने की श्रावश्यकता है:—

'Beauty is truth; truth beauty: that is all Ye know on earth, and all ye need to know.'

-Keats (An Ode)

सत्य ग्रीर सुन्दर का तादातम्य वा समन्वय भी सम्भव है, इसमें कुछ लोगों को सन्देह है। बिना काट-छाँट के सत्य सुन्दर नहीं बनता। कला में चुनाब ग्रावश्यक है। कलाकार सामूहिक प्रभाव के साथ ब्युरे का भी प्रभाव चाहता है ग्रार ब्युरे को स्पष्टता देने के लिए काट-छाँट ग्रावश्यक हो जाती है। इसके विपरीत कुछ लोग यह कहेंगे कि सत्य में ही नैसिंगक सुन्दरता है। साहित्यिक संसार को जैसा-का-तैसा नहीं स्वीकार करता, वह विश्व को ग्रपनी रुचि के ग्रानुकूल परिवर्तित कर लेता है—'यथास्में रोचते विश्वं तथेदं परिवर्तते' (ग्रानिपुराण, १३६।१०)। शकुन्तला को दुष्यन्त ने लोकापवाद के भय से नहीं स्वीकार किया किन्तु लोकापवाद की भावना प्रेम के ग्रादर्श के विषद्ध हैं। वास्तविकता ग्रीर ग्रादर्श में समन्वय के ग्रंथ कविवर कालिदास ऋषि दुर्वासा के शाप की उद्भावना करते हैं। ग्रंगूठी के खोजाने को दुष्यन्त की विस्मृति का कारण बतलाकर किव ने प्रेम की रक्षा के साथ घटना के सत्य का भी तिरस्कार नहीं किया। दुष्यन्त उसको स्वीकार नहीं करता है किन्तु वह ग्रपने भाव की भी हत्या नहीं करता। कथानक के ऐसे ही उलट-फेर को कुन्तल ने भिकरण-चक्रता' कहा है।

क्या ग्रापनी रुचि के ग्रानुकूल संसार को बदल छेने को ही कविकृत सत्य की उपासना कहेंगे ? कवि सत्य की उपेक्षा नहीं करता वरन् सत्य के ग्रन्त- स्तल में प्रवेशकर वह उसे भीतर से देखता है । किंव भाव-जगत का प्राणी है, वह घटना के सत्य की उपेक्षाकर भावना के ही सत्य को प्रधानता देता है। वह प्रकृति की मक्खीमार अनुकृति नहीं चाहता । वह यान्त्रिक अर्थात् फोटोग्राफी के सत्य का पक्षपाती नहीं। न वह ऐतिहासिक है, न वैज्ञानिक । ये दोनों ही घटना के सत्य का आदर करते हैं। ये प्रत्यक्ष और ज्यावह-से-ज्यावह अनुमान को ही प्रमाण मानते हैं। किंव रिव की पहुँच से भी बाहर हृदय के अन्तस्तल में प्रवेशकर आन्तरिक सत्य का उद्घाटन करता है। किंव शाब्विक सत्य के लिए विशेष रूप से उत्सुक नहीं रहता, घटना के सत्य को वह अपनाना अवक्य चाहता है किन्तु उसे वह सुन्दरम् के शासन में रखना अपना कर्त्तव्य समक्षता है। लक्ष्मणजी के शिवत लगने पर गोस्वामीजो मर्यादापुष्कोत्तम श्रीरामचन्द्रजी से कहलाते हैं:—

'निज जननी के एक कुमारा' 'मिलहिंन जगत् सहोदर आता' 'पिता यचन मनतेउँ नहिंश्रीह'

-रामचरितमानस (लक्षाकायड)

इनमें से कोई भी वाक्य इतिहास की कसीटी पर कसने रो ठीक नहीं उतरता, किन्तु काव्य में इनका वास्तविक सत्य से भी अधिक महत्त्व है। कभी-कभी भूठ में ही सत्य की अधिक-रो-अधिक अभिव्यवित विखाई पड़ती है। श्रीरामजी के लिए लक्ष्मणजी का 'निज जननी के एक छुमारा' से अधिक महत्त्व था क्योंकि वे त्यागी, तपस्वी और कर्तव्यपरायण थे। उन पर राम का स्नेह सहोदर आता से भी बढ़ा-चढ़ा था और वे उनके लिए आदशी का भी बिलदान करने को प्रस्तुत थे। यह स्नेह की पराकाव्छा थी।

फिर किव के लिए सत्य का क्या ग्रर्थ है ? किव एक ग्रोर एक-दो के सत्य में विश्वास नहीं करता। उसकी दृष्टि में एक ग्रोर एक, एक ही रह सकते हैं ग्रीर तीन भी हो सकते हैं। सत्य को क्षुत्र, निश्चित ग्रीर ग्रगतिशील सीमाओं में नहीं बाँधा जा सकता है, न वह फोटो-केमरा के निष्क्रिय सत्य का उपासक है। वह मानव-हृदय के जीते-जागते सत्य का पुजारी है। उसके लिए विचारों की ग्रान्तिरक ग्रीर बाह्य सङ्गति ही सत्य है। वह जनसाधारण के अनुभव की ग्रनुकूलता एवं हृदय ग्रीर विचार के साम्य को ही सत्य ग्रहेगा। वह हृदय की सचाई को महत्त्व देगा। वह ग्रपने हृदय को घोखा नहीं देता। उसकी भावना के सत्य ग्रीर सीन्दर्य में सहज सम्बन्ध स्थापत हो जाता है।

साहित्यिक सत्य की नितान्त भ्रयहेलना नहीं कर सकता है। कवि सम्भा-

वना के क्षेत्र के बाहर नहीं जाता है, उसके वरिएत विषय के लिए यह आव-श्यक नहीं कि वह वास्तविक संसार में घटित हुआ हो किन्तु वह असम्भव न हो। 'होरी' नाम का किसान किसी गाँव-विशेष में रहता हो या न रहता हो किन्तु उसने जो कुछ किया वही किया जो साधारएतया उसकी जाति के लोग करते हैं। कहा भी है- 'श्रसम्भाव्यं न वक्तव्य' प्रत्यक्तमपि दृश्यते'-वह इतिहासों के नामों और तिथियों को महत्त्व न देता हुआ भी पूर्वापर कम से बँधा रहता है। वह प्रकबर को भीरङ्क जेब का बेटा नहीं बना सकता। वाता-वरण का भी उसे ध्यान रखना ही पड़ता है। हाँ ब्युरे ( Detail ) की बातों में वह भागोद्घाटन की ग्रावश्यकताग्रों के ग्रन्कुल मनचाहा उलट-फेर कर लेता है। मनुष्य में सङ्कुल्प की स्वतन्त्रता में विश्वास करता हुन्ना वह उसके कार्यक्रम में भी उलट-फेर कर लेता है। एक स्थिति में कई मार्ग खुले रहते हैं। कवि को इस बात की स्वतन्त्रता रहती है कि उनमें से वह किसी को ग्रंपनाने, किन्त प्रकृति के क्षेत्र में वह इतना स्वतन्त्र नहीं है कि वह धनियाँ ग्रीर धान, सरसों ग्रीर ज्वार को एक साथ खड़ा करदे ( जैसे-'वो धानों की सब्जी, वो सरसों का रूप') श्रथवा केशर को चाहे जहाँ उगा वे ( जैसा केशव ने किया है--'केशरी ज्यों कंपत है।' )। जिन बातों में कवि लोगों का समभौता रहता है (जिन्हें पारिभाषिक भाषा में कवि-समय ग्रीर ग्रंग्रेजी में 'Poetic Convention' कहते हैं) उनके प्रयोग में उसे सत्य की परवाह नहीं रहती है, जैसे—चकई-चकवा रात को ग्रलग-ग्रलग रहते हैं, अथवा कमल नदी में होते हैं (वास्तव में कमल तालाब में होते हैं), अशोक का वृक्ष किसी सुन्दर स्त्री के पदाघात से फूल उठता है-ऐसी ही कवि-प्रसिद्धियाँ किन-समय कहलाती है। जो सबके लिए सम हो समय कहलाता है! समय शब्द का प्रयोग आजकल के 'Agreement' शब्द के अर्थ में होता है-श्रीरामचन्द्र सुग्रीव से कहते हैं कि श्रंपने समय (वायदे) पर दृढ़ बने रही, बालि के रास्ते के अनुगामी मत बनो-'समये तिष्ठ सुग्रीय मा बालिपथमन्वगाः ।'

कि अपनी हिन के अनुकूल चित्र के ब्युरे (Detail) को उभार में लाने के लिए वास्तिविक संसार में काट-छाँट करता है और कुंड़े-कर्कट को साफ कर असली स्वर्ण को सामने लाता है। वह अवालती गवाह की भाँति सत्य, पूर्ण सत्य और सत्य के अतिरिक्त कुछ नहीं कहने की विडम्बना नहीं करता। जिस दृष्टि-कोण से सत्यदेव की सुन्दर-से-सुन्दर और स्पष्ट-से-स्पष्ट भाँकी मिल सकती है उसी पर वह पाठक को लाकर खड़ा कर देता है। इसीलिए वह सत्य के सुन्दरतम् रूप दिखाने के लिए थोड़ा मायाजाल रचे या चमत्कार के साथनों का प्रयोग

करे तो वह श्रपने क्षेत्र से बाहर नहीं जाता है। इस बात का उसे ध्यान रखना पड़ता है कि उसका सत्य लोक में प्रतिष्ठित सत्य के साथ गेल खा सके। सत्य भी सामञ्जस्य का ही रूप है। वैज्ञानिक ग्रीर साहित्य के सत्य में इतना अन्तर श्रवश्य है कि द्रष्टा की मानसिक दशा के कारण जो वास्तविकता में मन्तर दिखाई देता है उसे वैज्ञानिक स्वीकार नहीं करता है ग्रीर यदि स्वीकार भी करता है तो प्रमत्त के प्रलाप के रूप में। भाव-प्रेरित होने के कारण साहित्यिक प्रमत्त प्रलाप का भी आदर करता है। साहित्यिक कुँठ में भी सत्य के दर्शन करता है। विरह-व्यथित नायिका के भ्रम का भी उसके हृदय में मान है:--

> 'बिरह-जरी लखि जीगनतु, कछौ न डिह के बार। श्ररी, श्रांड भनि भीतरी; बरसत श्रांजु श्रॅगार ॥'

-बिहारी-रत्नाकर (दोहा ४६६) शिव क्या है और अशिव क्या है ? इसके उत्तर देने में 'कवयोऽपि मोहिताः' फिर 'श्रस्मदादिकानां का गणना' १ शिव के साथ ही गुल्य का भी प्रश्न लगा हुआ है। प्राजकल मुख्य को इतना महत्त्व दिया जाता है कि व्यावहारिक उपयोगिताबादी ( Prag-शिव का त्रादर्श matists ) सत्य की भी कसीटी उपयोगिता ही गानते हैं। इस सम्बन्ध में साहित्यिक संकृचित उपयोगिताबादी नहीं हैं। वह रुपये-माना-पाई का विशेषकर अपने सम्बन्ध में लेखा-जोखा नहीं करता। वह अपने को भूल जाता है किन्तु 'हित' के रूप में गतभेद है। कोई तो केवल आर्थिक और भौतक हित को ही प्रधानता देते हैं (जैसे प्रगतिवादी) श्रीर कोई उसकी उपेक्षा कर श्राध्यात्मिक हित को ही महत्त्व प्रदान करते हैं। ्वास्तव में पूर्णता में ही आनन्द है। 'भूमा वै सुखम्'—व्यक्ति की भी पूर्णता समाज में है, इसीलिए लोकहित का महत्त्व है। हितं वा शिवं वही है जो लोक ( यहाँ लोक का अर्थ परलोक के विरोध में नहीं है ) को बनावे और लोक को बनाने का अर्थ है व्यक्तियों की भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक शवितयों में सामञ्जस्य स्थापित कर उनको सुसंगठित श्रीर सुसम्पन्न एकता की श्रीर ले जाय । भेद में ग्रभेद, यही सत्य का आदर्श है और यही शिव या भी मापदण्ड है। भेद में अभेद की एकता ही सम्पन्न एकता है। विकास का भी यही शादर्श है—विशेषताओं की पूर्ण अभिन्यवित के साथ अधिक-से-अधिक सहयोग और

संगठन । जो साहित्य हमको इस ग्रादर्श की ग्रोर प्रग्रसर करता है यह शिवं का ही विधायक है। इस हितं के ग्रादर्श में सीन्दर्य को भी स्थान है। भारतीय संस्कृति में धर्म, प्रर्थ ग्रोर काम तीनों को ही महत्त्व दिया गया है; तीनों का संतुलन तथा अविरोध वैयन्तिक ग्रोर सामाजिक जीवन का आदर्श है, वहीं मोक्ष ग्रोर ग्रानन्द का विधायक होता है। मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजी ने तीनों के श्रविरोध सेवन का ही उपदेश श्रातृमन्तिपरायण भरत को दिया है:—

'कचिद्धेंन वा धर्ममर्थं धर्मेण वा पुनः। उभौ वा प्रीतिलोभेन कामेन न विवाधसे॥ कचिद्धें च कामं च धर्मं च जयतीवरः। विभज्य काले कालज्ञ सर्वान्वरदं सेवसे॥'

—बाल्मीकीय रामायण ( अयोध्याकागड, १००।६२, ६३)

अर्थात् नया तुम अर्थ से धर्म में और धर्म से अर्थ में तथा प्रीति, लोभ और काम से धर्म और अर्थ में बाधा तों नहीं डालते ? और क्या तुम अपना समय बाँटकर धर्म, अर्थ और काम का सेवन करते हो ?

सुन्दर क्या है ? इसका भी उत्तर देना इतना कठिन है जितना कि शियं और सत्यं का। कुछ लोग तो सौन्दर्य को विषयीगत ही मानते हैं:—

ं 'समै समै सु दर सबै, रुपु कुरूपुन कोइ।

सौन्दर्य का मान मन की रुचि जेती जिते, तित तेती रुचि होइ॥'

-बिहारी-रत्नाकर (दोहा ४३२)

श्रंप्रेजी किन कालरिज ने भी ऐसी ही बात कही है, रमग्री हम तुभमें वही पाते हैं जो तुभे देते हें—'O lady! we receive but what we give!' (Dejection: An Ode)। कुछ लोग सौन्दर्य को विषयगत बतलाते हें श्रीर कुछ उसे उभयगत कहते हें—'रूप-रिभावनहार वह, ऐ नैना रिभवार' (बिहारी-रस्ना-कर,दोहा ६=२)। रिव बाबू ने रमणी-सौन्दर्य को श्राधा सत्य श्रीर श्राधा स्वप्न कहा है। श्राजकल श्रधकांश लोग सौन्दर्य को विषयगत मानते हुए भी व्यक्ति पर पड़े हुए उसके प्रभाव का ही श्रधिक विवेचन करते हैं, किवयों की वाणी में भी प्रायः प्रभावों का ही वर्णन होता है। चेतन लोग तो सौन्दर्य के प्रभाव में श्रा ही जाते हैं (बिहारी की थुरहत्थी नायिका के लिए जगत भिखारी हो जाता है) किन्द्र यह प्रभाव जड़ जगत तक भी व्याप्त दिखाया जाता है।

यहाँ पर सौन्दर्य की कुछ परिभाषाओं से परिचय प्राप्त कर लेना वाञ्छ-नीय है। हमारे यहाँ सौन्दर्य या रमग्गीयता की जो परिभाषा ग्राधिक प्रचलित है, वह इस प्रकार है:—

'चगो-चगो यन्नवतामुपेतितदेव रूपं रमगीयतायाः ।' •

ग्रथीत् क्षरा-क्षण में जो नवीनता धाररा करे वही रमणीयता का रूप है। बिहारी की नायिका का चित्र न बन सकने ग्रीर 'गहि-गहि गरब गरूर' श्राये हुए चित्रकारों का 'क्रूर' बनने का एक यह भी काररा था कि क्षरा-क्षरा के नवीनता धारण करने वाले रूप को वे पकड़ नहीं सकते थे। इस परिभाषा में वस्तु को प्रधानता दी गई है।

काव्य में जो माधुर्यगुण माना गया है उसका साहित्यदर्पणकार ने इस प्रकार लक्षरा दिया है:—

'चित्तद्रवीभावमयीऽह्नादो माधुर्यमुच्यते'

-साहित्यदर्पण ( मार )

अर्थात् चित्त के पिघलाने वालें आह्लाद को माधुर्य कहते हैं। आह्लाद क्रूर और नृशंस का भी हो सकता है जैसा कि रोमन लोगों को निहत्थे मनुष्यों को शेर से लड़वाने में आता था किन्तु माधुर्य का आह्लाद सात्विक आह्लाद है, उसमें हृदय द्रवित हो उठता है।

कुमारसम्भव में कहा है कि सौन्वयं पापवृत्ति की ग्रोर नहीं जाता, यह बचन ग्रव्यभिचारी है अर्थात् सत्य ही है। सच्चा सौन्वयं स्वयं पापवृत्ति की ग्रोर नहीं जाता है श्रौर दूसरे को भी उस ग्रोर जाने से रोकता है। सौन्वयं में सात्विकता उत्पन्न करने की शक्ति हैं:—

'यदुच्यते पार्वति पापवृत्तये न रूपिमस्य व्यभिचारि तद्वचः ।'

-कुमारसम्भव ( शश् )

सच्चा प्रेमी प्रेमास्पद को पाना नहीं चाहता है वरन् अपने को उसमें खो देना चाहता है। रवीन्द्रवाबू ने कहा है कि जल में उछलने वाली मछली का सौन्दर्य निरपेक्ष द्रष्टा ही देख सकता है, उसको पकड़ने की कामना करने वाला मछुआ नहीं किन्तु यह निरपेक्ष दृष्टि बड़ी साधना से ही आसकती है। कुमार-सम्भव में तो दमशानवासी, भूतभावन, मदनमर्दन भगवान् शिव की भी यह निरपेक्ष दृष्टि नहीं रही है फिर साधारण मनुष्यों की बात कीन कहे ? किन्तु नितान्त निरपेक्ष दृष्टि न रखते हुए भी वासना में सात्त्वकता हो सकती है। साहित्य लौकिक वासना में इसी प्रकार की सात्त्वकता उत्पन्न कर देता है। कोई-कोई साहित्यक आचार्य तो माधुर्य को उत्पन्न करने वाले अक्षर-विन्यास पर उतर आयो, नहीं तो माधुर्य का सम्बन्ध चित्त से ही है। काव्यप्रकाशकार ने कह भी दिया है—'न तु वर्णानां'—अर्थात् वर्णों से नहीं। वर्णों से केवल इसी-लिए है कि आकृति में गुण रहते हैं—'यत्राकृतिस्तत्र गुखाः वसन्ति'। माधुर्य जहाँ स्थायी होकर रहता है वहीं रमणीयता आजाती है, तभी उसमें क्षण-क्षाग्र में

नवीनता धारण करने की शक्ति रहती है। सुन्दर वस्तु में रमर्गीयता प्रत्येक अवस्था में रहती है। उसको बाहरी अलङ्कारों की जरूरत नहीं होती—'सरिसंज-मनुविद्धं शैंबलेनापि रम्यम्'—रमणीयता में माधुर्य का भाव मिलाकर हमारी परिभाषा विषयगत स्रीर विषयीगत दोनों ही बन जाती है।

माधुर्य को चित्त का द्रवणशील ग्राह्लाद कहकर उसकी व्याख्या में हम सात्विकता की उस दशा के निकट ग्रागये हैं जिसमें सौन्दर्य का ग्रनुभव करने वाला, सुन्दर वस्तु के रसास्वाद में ग्रपने को खो देता है। इसी बात की ग्राचार्य शुक्लजी ने भी लिया है, वे लिखते हैं:—

'कुछ रूप-रङ्ग की वस्तुएँ ऐसी होती हैं जो हमारे मन में श्रात ही थोड़ी देर के लिए हमारी सत्ता पर ऐसा श्रधिकार कर लेती हैं कि उसका ज्ञान ही हवा हो जाता है श्रीर हम उन वस्तुश्रों की भावना के रूप में ही परिण्त हो जाते हैं। हमारी श्रन्तस्यत्ता की यही तदाकार-परिण्ति मौन्दर्य की श्रतुभूति है।.....जिस वस्तु के प्रत्यत्त ज्ञान या भावना से तदाकार-परिण्ति जितनी ही श्रधिक होगी उत्तनी ही वह वस्तु हमारे लिए सुन्दर कही जायगी।'
--चिन्तामणि (भाग १, पृष्ठ २२४ तथा २२४)

यह व्याख्या प्रभाव-सम्बन्धी है किन्तु भारतीय सात्विकता को लेकर चली है। अँग्रेजी के लेखकों ने भी इस प्रकार की सात्विकता को ग्रपनाया है, जैली (Shelly) का कथन सीन्दर्य के सम्बन्ध में इस प्रकार है:—

'A going out of our own nature and an identification of ourselves with the beautiful which exists in thought, action or person, not our own.'

-A Defence of Poetry.

अर्थात् अपनी प्रकृति से बाहर जाना ग्रीर अपने से बाहर रहने वाले विचार, कार्य या व्यक्ति में रहने वाले सौन्दर्य से अपना तादातम्य करना है। यह लादात्म्य की बात साधारगीकरण से सम्बन्ध रखती है। सौन्दर्य पाठक ग्रीर किव के हृदय में तदाकारवृत्ति उत्पन्न करने में समर्थ होता है।

सौन्दर्य की और भी परिभाषाएँ तथा व्याख्याएँ हैं। कुछ लोग तो सौन्दर्य को पूर्णता में भानते हैं। पूर्णता में 'चर्य-चर्या यन्नवतासुपैति' की भावना ग्राजाती है। कुछ लोग सामञ्जस्य, संतुलन ग्रौर एकरसता को प्रधानता देते हैं। वस्तु का सामञ्जस्य हमारे मन में भी उसी सामञ्जस्य को उत्पन्न कर देता है। उससे हमारी विरोधी मनोवृत्तियों में ग्रौर प्रवृत्तियों में साम्य उत्पन्न हो जाता है।

कुछ आचार्यों ने सौन्दर्य की व्याख्या में उपयोगिता को महत्त्व दिया है। उनके मत से उपयोगिता पर ही सौन्दर्य आधित है। हर्बर्ट स्पेन्सर इसी मत के थे। कालिदास ने दिलीप के सौन्दर्य का जो वर्णन किया है उसमें 'व्यू होरस्को वृषस्कन्धः शालश्रं धुर्म हाभुजः' (रघुवंश, १।१३) ( अर्थात् चीड़ी छाती, बैल-के-से कंधे और शाल वृक्ष-की-सी लम्बी बाहें) के गुण दिये हैं। वे वास्तव में क्षात्र धर्म के अनुकूल और उपयोगी हैं, तभी तो रुलोक की दूसरी-पंक्ति में वे कहते हैं:—

## 'श्रात्मकर्मचमं देहं चात्रो धर्म इवाश्रितः'

--रघुवंश ( १।१३ )

अर्थात् अपने रक्षा-कार्य के योग्य शरीर को समक्षकर क्षात्र धर्म ने वहाँ आश्रय लिया है। यह पुरुष-सौन्दर्य का वर्णन है यहाँ उपयोगिता का भाव लग जाता है किन्तु सब जगह नहीं। हर जगह उपयोगिता काम नहीं देती। यद्यपि हम सौन्दर्य में सुकुमारता (गुलाब के फूल के भागे से एड़ी को घिसने पर एड़ी लाल हो जाने वाली सुकुमारता) के पक्ष में अधिक नहीं है फिर भी उसका मूल्य है। सौन्दर्य ही स्वयं उसकी उपयोगिता है।

सौन्दर्य की जो वस्तु अपने लक्ष्य या कार्य के अनुकूल हो वही गुन्दर है। 'सुधा सराहिश्र अमरता गरत सराहिश्र मीचु' (रामचिरतमानस, बालकावड) पह भी उपयोगिता का ही रूप है। कोचे ने अभिव्यक्ति को ही कला या सीन्दर्य माना है। वह सफल विशेषण भी नहीं जोड़ना चाहता वयों कि असफल अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति नहीं है। यह परिभाषा कलाकृतियों पर ही अधिक लागू होती है। इन परिभाषाओं से हम इस तथ्य पर आये हैं कि सीन्दर्य का गुण किसी अंश में बस्तुगत है और उसका निर्णय तद्गत गुणों, रेखाओं आदि के सामञ्जस्य पर निर्भर है। इन गुणों, रूपों आदि का जितना सामञ्जस्यपूर्ण बाहुत्य होगा उतनी वह वस्तु सुन्दर होगी (कोचे ने सीन्दर्य में श्रेणी-भेद नहीं माना है, वह असुन्दर की ही श्रेणियाँ मानता है), उसकी विषयगतता ही लोकरिच का निर्माण करती है। वैयिवतक रुच यदि विरुद्ध हो तो उसकी सराहना नहीं की जाती:—

'सीतलताऽरु सुवास की, घटै न महिमा-मूरु। पीनस वारें जी तज्यी, सोरा जानि कपूरु॥'

— बिहारी-रत्नाकर ( वोहा ५६ )

इसी के साथ सौन्दर्य का विषयीगत पक्ष भी है जिसके कारण उसकी ग्राह-कता आती है। सौन्दर्य का प्रभाव भी विषयी पर ही पड़ता है, इसीलिए उसकी भी उपेक्षा नहीं की जा सकती है।

सौन्दर्य वाह्य रूप में ही सीमित नहीं है वरन् उसका आन्तरिक पक्ष भी है। उसकी पूर्णता तभी आती है जब आकृति गुणों की परिचायक हो। सौन्दर्य का आन्तरिक पक्ष ही शिवं है। वास्तव में सत्य, शिव और सुन्दर भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में एक-दूसरे के अथवा अनेकता में एकता के रूप हैं। सत्य ज्ञान की अनेकता में एकता है, शिव कर्मक्षेत्र की अनेकता की एकता का रूप है। सौन्दर्य भाव-क्षेत्र का सामञ्जस्य है। सौन्दर्य को हम वस्तुगत गुणों वा रूपों के ऐसे सामञ्जस्य को कह सकते हैं जो हमारे भावों में साम्य उत्पन्न कर हमको प्रसन्नता प्रदान करे तथा हमको तन्मय करले। सौन्दर्य रस का वस्तुगत पक्ष है। रसानुभूति के लिए जिसे सतोगुण की अपेक्षा रहती है वह सामञ्जस्य का ही आन्तरिक रूप है। सतोगुण एक प्रकार से रजोगुण और तमोगुण का सामञ्जस्य ही है। उसमें न तमोगुण-की-सी निष्क्रियता रहती है और न रजोगुण-की-सी उत्तेजित सिक्रयता। संतुलनपूर्ण सिक्रयता रहती है और न रजोगुण-की-सी उत्तेजित सिक्रयता। संतुलनपूर्ण सिक्रयता ही सतोगुण है। इसी प्रकार के सौन्दर्य की सृष्टि करना कि और कलाकार का काम है। संसार में इस सौन्दर्य की कमी नहीं। कलाकार इस सौन्दर्य पर अपनी प्रतिभा का आलोक डालकर इसे जनता के लिए सुलभ और ग्राह्य बना देता है।

कवि जहाँ पर सामञ्जस्य का अभाव देखता है वहाँ वह थोड़ी काट-छाँट के साथ सामञ्जस्य उत्पन्न कर देता है। वही सामञ्जस्य पाठक वा श्रोता के भन में समान प्रभाव उत्पन्न कर उसके ग्रानन्द का विधायक बन जाता है। सौन्दर्य की इतनी विवेचना करने पर भी उसमें कुछ ग्रानिवंचनीय तत्त्व रहता है, जिसके लिए विहारी के शब्दों में कहना पड़ता है—'वह चितवन ग्रोरे कछू जिहि बस होत सुजान'। इसी ग्रानिवंचनीयता के कारण प्रभाववादी ग्रालोचना ग्रीर रुचि को महत्व मिलता है।

# काब्य के वर्ग्य

# ( रस-विभाव और भाव )

काव्य के प्रायः दो पक्ष माने जाते हैं—भावपक्ष ग्रीर कलापक्ष ।

मावपक्ष में काव्य के समस्त वर्ण्य विषय श्राजाते हैं ग्रीर कलापक्ष में

वर्णन-शैली के सब ग्रङ्ग सम्मिलित हैं। ये दोनों पक्ष

भावपत्त श्रीर एक-दूसरे के सहायक ग्रीर पूरक होते हैं। भावपक्ष

कलापत्त का सम्बन्ध काव्य की वस्तु से हैं ग्रीर कला का

सम्बन्ध ग्राकार से हैं। वस्तु ग्रीर ग्राकार एक-दूसरे

से पृथक् नहीं हो सकते। कोई वस्तु ग्राकारहीन नहीं हो सकती है ग्रीर न

ग्राकार वस्तु से ग्रलग किया जा सकता है। वैसे तो व्यापक वृष्टि से भावपक्ष

ग्रीर कलापक्ष दोनों ही रस से सम्बन्धित हैं वयोंकि कलापक्ष के ग्रन्तगंत जो

ग्रलङ्कार, लक्षणा; व्यङ्गना ग्रीर रीतियाँ हैं वे सभी रस की पोषक हैं तथापि

भावपक्ष का रस से सीधा सम्बन्ध है। वह उसका प्रधान ग्रङ्ग है, कलापक्ष

के विषय उसके सहायक ग्रीर पोषक हैं।

ध्राचार्यं विश्वनाथ ने रस को काव्य की ग्रात्मा माना है। संक्षेप में तो रस ग्रास्वादनअन्य ग्रानन्द को कहते हैं किन्तु पारिभाषिक शब्दावली में हम उसके रूप को इस प्रकार कहेंगे—विभाव, ग्रनुभाव ग्रीर रस सञ्चारी भावों से मिलकर वासनारूप (संस्काररूप) स्थायी भाव जब ग्रपनी व्यवत ग्रीर पूर्ण परिपक्वावस्था को पहुँचता है तब वह ग्रात्मा की सहज सात्विकता के कारण रस का ग्रानन्दमय रूप धारण कर लेता है। प्राचीन कवियों ने इसी बात को ग्रपनी काव्यमय भाषा में कहा है:—

'जो विभाव श्रनुभाव श्ररु, विभचारिनु करि होह। थिति की पूरन बासना, सुकवि कहत रस सोह ॥'

-देवकृत भावविजास ( पृष्ठ ६४ )

रस का सीधा वर्णन तो नहीं होता किन्तु वह विभावादि सामग्री द्वारा इयाक्रिजत होता है। रस श्रीर उसकी सामग्री का सम्बन्ध सामने के पृष्ठ पर दिये हुए चक्र से स्पष्ट हो जायगा।

# रस-सामग्री



भाव शब्द हमारे यहाँ व्यापक है, उसमें भाव (स्थायी ग्रीर सञ्चारी) के साथ विभाव (ग्रालम्बन ग्रीर उद्दीपन) भी ग्राजाते हैं। यह शब्द संकुचित ग्रर्थ में भी लिया जाता है जिसमें वह रस की एक ग्रपूर्ण

विभाग अवस्था माना जाता है। पहले हम विभाग का ही वर्णन करेंगे। काव्य की कोई-सी विधा हो, उसमें प्रायः

भाव और विभाव दोनों ही होंगे। म्राचार्य शुक्लजी के शब्दों में हम कह सकते हैं कि संसार में जैसे भावों की अनेकरूपता है वैसे ही विभावों की भी। भाव का उदगम यद्यपि ब्राश्रय में होता है तथापि उनका सम्बन्ध किसी बाह्य वस्तु से अवश्य होता है चाहे वह वस्तू किंगत हो या वास्तविक। हमारे भाव किसी के प्रति होंगे ग्रथवा किसी को देखकर जाग्रत हुए होंगे, वही हमारे भाव का भ्रालम्बन होगा । यदि प्रगतिवादी कवि किसान भीर मजदूर को अपनी कविता का विषय बनाता है तो वही उसका ग्रालम्बन है। उचित ग्रालम्बन के बिना-भावशवलता प्राप्त नहीं कर सकते । श्राचार्य श्वलजी की प्रतिभा विषय-प्रधान थी, इसीलिए उन्होंने भालम्बन की भन्नेयता के कारण रहस्यवाद का विरोध किया है किन्तू कोई वस्तू नितान्त अज्ञेय नहीं होती। उसकी अज्ञेयता ही उस ग्रंश में उसे ज्ञेय बना देती है। ग्रालम्बन के साथ ही उद्दीपन का भी महत्त्व है वयोंकि वे रस के जाग्रत रखने में सहायक होते हैं। भाव के जगाने में जो मुख्य कारण होते हैं वे तो आलम्बन कहलाते हैं, जैसे वीर के स्थायी उत्साह के लिए सामने खड़ा हुन्ना शत्रु न्नालम्बन है किन्तू सामने खड़ी हुई चतुरङ्ग चम् श्रौर जुभाऊ बाजे तथा शत्रु की वर्षोक्तियाँ, उसका गर्जना-तर्जना, शस्त्र-सञ्चालन स्रादि चेष्टाएँ भी अपना महत्त्व रखती हैं। ये उत्साह को जाग्रत रखने ग्रौर उसे उद्दीप्तं रखने में सहायक होती हैं। देवजी ने श्रालम्बन श्रौर उद्दीपन की इस प्रकार व्याख्या की है:--

'रस उपजे प्रावम्ब जिहिं, सो प्रावम्बन होह । रसहि जगावै दीप ज्यों, उद्दोपन कहि सोह ॥

-- देवकृत भाववित्तास (पुष्ठ म)

उद्दीपन दोनों ही प्रकार के होते हैं—(१) ग्रालम्बनगत ग्रथींत् ग्रालम्बन की उक्तियाँ ग्रीर चेष्टाएँ ग्रादि ग्रीर (२) बाह्य ग्रथींत् वातावरण से सम्बन्ध रखने वाली वस्तुएँ। इनको हम चेतान ग्रीर श्रचेतन कह सकते हैं। ऊपर के उदाहरण—चतुरङ्ग चमू, गुभाऊ बाजे श्रादि वाह्य उद्दीपन हैं ग्रीर शत्रु का गर्जना-तर्जना, दर्पेवितयाँ श्रादि श्रालम्बनगत उद्दीपन हैं। उसी प्रकार यदि भय का श्रालम्बन शेर हो तो निर्जन बन, श्रंधकार ये बाह्य या वातावरण- सम्बन्धी उद्दीपन हैं श्रीर शेर का गर्जना,दाँत दिखाना, पंजा उठाना ये श्रालम्बन-गत उद्दीपन होंगे।

श्रालम्बन : काव्य में, चाहे वह अनुकृत हो चाहे प्रगीत और चाहे वह प्रवन्ध हो चाहे मुक्तक, श्रालम्बन श्रवश्य रहता है। जिस प्रकार बिना खूंटी के कपड़े टिक नहीं सकते उसी तरह बिना श्रालम्बन के भाव स्थिर नहीं रह सकते। यही नाटक, महाकाव्य, उपन्यास ग्रादि में नायक, प्रतिनायक, नायिका ग्रादि के रूप में ग्राता है। इसी की शोभा, उदारता, वीरता, कूरता श्रादि का वर्णन कर भाव जाग्रत किये जाते हैं। हमारे यहाँ भाव की प्रधानता है किन्तु भाव के विस्तृत ग्रथ में विचार भी शामिल हैं नहीं तो नीति के छंदों को कोई स्थान न मिलेगा। सूर-तुलसी में कृष्ण ग्रीर राम के शील, शोभा, शूरत्व, ग्रौदायं ग्रादि गुणों का भरपूर वर्णन है। इस शोभा के वर्णन में ग्रप्रस्तुतरूप से उपमानो में प्रकृति का भी बहुत-सा ग्रंश ग्राजाता है ग्रीर जड़ तथा चेतन का साम्य उपस्थित कर दिया जाता है:—

'देखि सखी श्रधरन की लाली।

मिन मरकत तें सुभग कलेवर ऐसे हैं बनमाली।।

मनो प्रात की घटा साँवरी तापर श्रकन प्रकास।

जयों दामिनि बिच चमिक रहत है फहरत पीत सुबास॥

कींधौं तरुन तमाल बेलि चिढ़ जुग फल बिंबा पाके।

नासा कीर श्राह मनो बैठो लेत बनत नहिं ताके॥'

- सूरपञ्चरत (रूपमाधुरी, पृष्ठ ६)

सूर ने नेत्रों का वर्णन स्नालम्बनरूप से भी किया है स्नौर स्नाश्रयरूप से भी। स्नालम्बनरूप में वे रूप का स्रङ्ग रहते हैं स्नौर स्नाश्रयगत होकर रूप-पिपासा की शान्ति के माध्यमरूप से वर्णित होते हैं:—
स्वालम्बनपत्तः

'ऊधो ! हरिजू हित जनाय चित चोराय लयो ऊधो ! चपल नयन चलाय श्रंगराग दयो॥' 'सरद-बारिज सरिस हग भोंह काम-कमान । क्यों जीवहिं बेधे उर लगे विषम-बान ?' 'मृगी मृगज-लोचनी भए उभय एक प्रकार । नाद नयनविष-तते न जान्यो मारमहार ॥'

—अमरगीतसार ( पृष्ठ ६३ तथा ६४)

आश्रयपद्धः

'लोचन टेक परे सिसु जैसे।

माँगत हैं हरि-रुप-माधुरी खोज परे हैं नैसे।

बारंबार चलावत उतहीं रहन न पाऊँ वैसे।

जात चले श्रपुन हीं श्रव लों राखे जैसे तैसे।'

—नयन (स्रदास छत नयन-सम्बन्धी पदों का संग्रह, एष्ट ६९)
'श्रॅं खियनि यहई टेच परी।

कहा करों बारिज-मुख उपर लागति उयों अभरी॥'

— नयन (स्रदासकृत नयन-सम्बन्धी पदों का संग्रह, ग्रष्ठ ७६) सौन्दर्य-वर्णन के साथ चरित्रचित्रण का भी प्रश्न उपस्थित ही जाता है। श्रालम्बन के त्रापे या भ्रात्मभाव (Personality) में उसका रूप श्रीर चरित्र सभी कुछ श्राजाता है। यद्यपि हमारे यहाँ नायक श्रीर

चरित्र-चित्रण विशेषकर नायिकाओं का वर्गीकरण हास्याप्पद कोटि तक पहुँच गया है और उनमें नायकों और नायिकाओं के सामान्य

या ढांचे (Types) उपस्थित करने की प्रवृत्ति दिखाई देती है तथापि हमारे यहाँ व्यक्तित्व की भ्रवहेलना नहीं की गई है। नाटकों में तो व्यक्तित्व काफी निखरा हुम्रा रहता है। धीरोदात्त नायक एक सामान्य (Type) भ्रवह्य है किन्तु राम भ्रीर युधिष्ठिर का व्यक्तित्व भिन्न है, इसी प्रकार बुष्यन्त भीर भ्रिनिमत्र दोनों ही धीरललित हैं किन्तु उनका व्यक्तित्व एक नहीं है।

सामान्य और व्यक्ति का समन्वय ही चिरित्र-चित्रशा की मूल समस्या है। यदि पात्र अधिक सामान्य की त्रोर जाता है तो उसका अस्तित्व नहीं रहता है भौर यदि वह सामान्य से बहुत हट जाता है तो पागल या विक्षिप्त कहलाने लगता है, इसलिए सफल पात्र वे ही हैं जो सामान्य से दूर न होते हुए भी अपनी विशेषता बनाये रखते हैं और उसके कारण वे पहचाने जा सकते हैं। एक सफल पात्र में दोनों ही अंश होते हैं। उसको जो-कुछ समाज से मिलता है वह उसका सामान्य अंश होता है और जो व्यक्ति स्वयं अपनी गाँठ का लाता है वह उसका वैयक्तिक भाग होता है, फिर भी कुछ पात्र सामान्य की त्रोर अधिक भूके हए होते हैं और कुछ व्यक्तित्व की जोर सामान्य की त्रोर भूके हुए पात्र सरल होते हैं और व्यक्तित्व की जोर भूके हुए पात्र सरल होते हैं और व्यक्तित्व की जोर भूके हुए पात्र सरल होते हैं और व्यक्तित्व की जोर भूके हुए पात्र सरल होते हैं और व्यक्तित्व की जोर भूके हुए पात्र अपना की सामान्य (Type) पात्र ही सकती है। आचार्य शुक्लजी ने मंथरा को सामान्य (Type) पात्र ही माना है। अपनी मालकिन की हित-कामना तथा इधर की उधर लड़ाने

की प्रवृत्ति उसमें अन्य नौकरानियों-की-सी ही है किन्तु इन दो प्रवृत्तियों की साधना का प्रकार सबमें एक-सा नहीं होता है। इसीमें व्यक्ति की विशेषता आजाती है।

हमारे यहाँ उपन्यासों में प्रेमचन्दजी के पात्र सामान्य की ग्रोर ग्राधिक भुके रहते हैं। इसका यह ग्रर्थ नहीं है कि उनमें व्यक्तित्व नहीं है कुछ का तो व्यक्तित्व वड़ा स्पष्ट है, जैसे 'कर्मभूमि' में सलीम का। वह प्रपने कक्ष के मैं जिस्ट्रेटों से भिन्न है किन्तु वैसे लोग भी जीवन में मिल जाते हैं। जैनेन्द्र जी तथा इलाचन्द जोशी के पात्र साधारएा से हटे हुए होते हैं। कुछ तो इतने हटे होते हैं (जैसे जैनेन्द्र जी के हरिप्रसन्न ग्रीर सुनीता) कि विक्षिप्तता की कोटि को पहुँच जाते हैं। इलाचन्द्र जोशी के 'प्रत ग्रीर छाया' का नायक मानसिक विकृतियों का शिकार होने के कारएा साधारएा से हटा हुमा है। पात्र जितना पेचीदा होता है उतनी ही उसके मनोवैज्ञानिक ग्रष्ट्ययन की ग्राव- क्यकता होती है, शेखर ऐसा ही पात्र है। कुछ पात्रों में एक गुएा ऐसा होता है जो साधारण से विलक्षण होता है; वही उनके चरित्र की कुञ्जी होती है ग्रीर उसी के कारण वे सदा याद रहते हैं, जैसे स्कन्दगुष्त की देवसेना ग्रपने समय-कुसमय के सङ्गीत-प्रेम के लिए सदा याद रहेगी।

चरित्र-चित्रण महाकाव्य, खण्डकाव्य, कथात्मक मुक्तक, नाटक, उपन्यास. कहानी सभी में थोड़ी-बहुत मात्रा में होता है किन्तु सबमें अलग-अलग प्रकार से । महाकाव्य में वैयक्तिक गुण तो रहते हैं किन्तु वे जाति के सामान्य गुगों की छायारूप होते हैं। नाटक, उपन्यास, कहानी ग्रादि में व्यक्तित्व की मात्रा ग्रधिक रहती है। उपन्यास में विक्लेपात्मक (जिसमें लेखक स्वयं चरित्र का विश्लेषए। कर देता है ) के प्रतिरिक्त ग्रिभनयात्मक पद्धति के चरित्र-चित्रण की ( जिसमें पात्र स्वयं अपने बारे में कहता है या दूसरे उसके बारे में अपनी राय जाहिर करते हैं ग्रथवा उसके कार्यों द्वारा चरित्र पर प्रकाश पड़ता है ) गुञ्चा-इश रहती है। नाटक में केवल ग्रभिनयात्मक पद्धति से ही काम लिया जाता है। एकाङ्कियों और कहानियों में चरित्र का विकास ती दिखाने की गुञ्चाइश नहीं होती किन्तू उनमें प्राय: बने-बनाये चरित्र पर एक साथ प्रकाश डाला जाता है या यदि परिवर्तन होता है तो एक साथ होता है, जैसा कि डाक्टर रामकूमार वर्मा के 'रेशमी टाई' या 'श्रद्वारह जुलाई की शाम' में अथवा प्रेम-चन्दजी को 'शंखनाथ' अथवा कौशिकजी की 'ताई' नाम की कहानी में। हमारे देश के प्राचीन काव्य ग्रौर नाटकों में पात्र ग्रादर्श की ग्रोर ग्रधिक भूके हुए थे किन्तु उनमें व्यक्तित्व की कमी न थी, हाँ उनमें विकास और परिवर्तन की गुंजाइश कम रहती थी। यह बात राम-कृष्ण ग्रादि ग्रवतारी पुरुषों पर अधिक लागू होती थी। मनुष्य के अन्तः करण का परिचायक या तो उसका वार्तालाप होता है या उसका काम, यदि दिखावटी न हो। ये सब विभाव के ही अङ्ग है।

विभाव-वर्णन में ग्रालम्बन ग्रौर उसकी चेष्टाग्रों के ग्रतिरिक्त उद्दीपनरूप से प्राकृतिक दृश्य भी ग्राते हैं। उद्दीपन उचित वातावरण ही नहीं उपस्थित करते वरन् रस को जाग्रत रखने ग्रीर उसकी श्रनुभृति में

प्राकृतिक दृश्य तीव्रता प्रदान करने में भी सहायक होते हैं। उपन्यासों ग्रीर नाटकों में जो देश-काल का वर्णन रहता है (नाटकों में यह

वर्णन रङ्गमञ्च के संकेतों में रहता है ), वह कथा को स्पष्टता प्रदान करने के लिए ही होता है किन्तु कहीं-कहीं जहाँ प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन ग्राजाता है वहाँ वह ग्रालम्बन या उद्दीपनरूप से रस का भी उद्दीपक ग्रीर पोषक होता है। मेरा ग्रामिप्राय यह है कि उपन्यास ग्रादि ग्राजकल की उपज की साहित्यिक विधाग्रों का भी रस की दृष्टि से ग्रध्ययन हो सकता है। नाटक की चस्तु की भाँति उपन्यास ग्रीर कहानियों का श्रङ्कों ग्रीर दृश्यों में ता नहीं किन्तु सिध्यमें, ग्रवस्थाग्रों तथा अर्थप्रकृतियों में तो हो ही सकता है। प्रोफेसर कन्हैयालाल सहल ग्रीर डाक्टर सत्येन्द्र ने ऐसा उद्योग भी किया है। प्रहाकाव्य में तो सिध्यों के रखने का विधान है ही, वह उपन्यास के उतार-चढ़ाव में भी दिखाया जा सकता है। जिस प्रकार रीतियाँ संगठन के सीष्टव के कारण रस की उपकारक होती हैं उसी प्रकार कथावस्तु का संगठन भी रस का उपकारक होता है।

हमारे यहाँ प्रकृति का वर्णन प्रायः उद्दीपनरूप से हुम्रा है। शास्त्रीय विचार से प्रकृति के प्रति आलम्बनरूप से रितभाव रखना रस का उत्पादक नहीं, केवल भाव का ही उत्पादक होगा। शास्त्रीय पद्धित केवल वाम्पत्य रित को ही गौरवपूर्ण स्थान देती है किन्तु जिस प्रकार वात्सल्य ने प्रपना स्वतन्त्र अस्तित्व स्थापित कर लिया है उसी प्रकार प्रकृति भी अपना स्वतन्त्र अस्तित्व स्थापित कर श्रमना एक विशेष रस बना लेगी या रित की शास्त्रीय परिभाषा को कुछ शिथल करना पड़ेगा। श्राचार्य शुक्लजी ने प्रकृति के श्रालम्बनरूप से वर्णन का विशेष पक्ष लिया है और उन्होंने हरी घास ग्रीर बाँसों के भूरमुटों का काल्यमय वर्णन भी किया है:—

'भूरी हरी-भरी घास, श्रास-पास फूबी सरसों है, पीजी-पीजी विदियों का चारों श्रोर है प्रसार। कुछ दूर, विरज, सघन फिर श्रीर श्रागे, एक रंग मिला चला गया पीत पारावार।। उनका कथन है कि संस्कृत के किवयों ने प्रकृति के ग्रालम्बन रूप से वर्णन की ग्रोर ग्रिथिक ध्यान दिया है किन्तु वास्तिविक बात यह है कि उसका चित्र एा भी मानव-प्रसङ्ग में ही हुग्रा है। प्रकृति के स्वयं उसके लिए वर्णन बहुत कम हैं। 'ग्रस्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मता हिमालयो नाम नगाधिराज' (कुभारसम्भव, १।१) से प्रारम्भ होने वाला कालिदास के 'कुमारसम्भव' में दिया हुग्रा हिमालय का वर्णन बड़ा विशद ग्रीर सूक्ष्म है किन्तु ग्रठारहवें ही इलोक पर जाकर हिमालय को मानवी रूप दे दिया जाता है ग्रीर उसकी मेना से शादी करादी जाती है:—

#### 'मेनां मुनीनामपि माननीयामात्मानुरूपां विधिनोपयेमे।'

- (कुमारसम्भव १।१।१८)

शायद इसीलिये श्राचार्य शुक्लजी ने भी इस बात से संतोष कर लिया कि जहाँ संश्लिष्ट वर्णान हो वहाँ श्रालम्बनत्व मान लेना चाहिए। प्रकृति के श्रालम्बनत्व-धर्म का पालन श्राजकल के छायावाद-युग में पर्याप्त रूप से हुआ है। पंतर्जा से एक उदाहरण नीचे दिये जाता है:—

'उड़ती भीनी तैलाक्त गन्ध, फूली सरसों पीली-पीली। लो, हरित घरा से भाँक रही, नीलम की कलि, तीसी नीली॥' —- श्राधुनिक कवि : २ ( ग्राम-श्री, एष्ट ३३ )

ऐसे प्रधिकांश वर्णनों में प्रकृति का मानवीकरण भी स्वाभाविक रूप से हो जाता है। उदाहरण के लिये नीचे का वर्णन देखिए:—

'श्रम्बर पनघट में डुवो रही-

#### तारा-घट ऊषा गागरी'

-- बहर ( पृष्ठ १६ )

प्रकृति के मानवीकरण की इसलिए और मावश्यकता पड़ जाती है कि जो हमारे भावों की आलम्बन बनेगी उसमें स्वयं हमारे भावों की भलक न हो तो प्रेम की एकाङ्किता एक दूषित रूप में प्रकट होने लगती है। प्रकृति के प्रति प्रेम को सार्थकता देने के लिए दो ही बातें हो सकती हैं या तो उसको मानवी रूप में देखा जाय या उसका चेतन आधार परमात्मा में माना जाय। ये दोनों बातें हमको पन्त और प्रसाद के प्राकृतिक वर्णानों में मिलती हैं। उद्दीपनरूप से वर्णान के लिए यह बात जरूरी नहीं है कि उसका चेतन आधार माना जाय। प्रकृति से उपदेश-ग्रहण करने की जो प्रवृति है, जैसे तुलसीदासभी के वर्षा-वर्णन में है, श्रथवा कुछ-कुछ ग्रन्योवितयों में मिलती है, वह भी प्रकृति को मानव-सम्बन्ध में देखना है। यही वैज्ञानिक ग्रीर साहित्यिक दृष्टिकोण में ग्रन्तर है। वैज्ञानिक

मनुष्य को भी प्रकृति के धरातल पर घसीट लाता है और साहित्यिक प्रकृति को भी मानव के समकक्ष बना लेता है।

यद्यपि प्राचीन किवयों ने प्रकृति का वर्गान भ्रालम्बनरूप से कम किया हैं तथापि उन्होंने मानव-व्यापारों में प्रकृति का सहचार पूर्णरूपेण स्वीकार किया है। चन्द्र-ज्योत्स्ना भौर मलय-समीर रास-रस में भौर भी मिठास उत्पन्न कर देते हैं। इसीलिए,तो नन्ददासजी ने ग्रपनी 'रासपंचाध्यायी' में चन्द्रमा को रस-रास सहायक कहा है:—

'ताही छिन उदराज उदित, रस-रास-सहाइक । कु'कुम-मंडिल प्रिया-बदन, जनु नारार-नाइक ।। कोंमल-किरन-श्रहन नभ, बन मैं ब्यापि रही यों। मनसिज खेल्यो फागु, हुँ मिर हुरि रह्यो गुलाल ज्यों॥'

---रासपंचाध्यायी (१।४१, ४२)

वर्षा ग्रौर वसन्त विरिहिणियों की विरह-वेदना को तीव्रता प्रदान करते हैं। यहाँ तक तो बात मनोविज्ञान के ग्रनुकूल रहती है। सम्बन्ध-ज्ञान से प्राकु-तिक दृश्य स्मृति को जाग्रत कर विरह पर सान चढ़ा देते हैं:--

'बिन गुपाल बैरिन भई कु'जैं।

तब ये बता बगित श्रांत सीतब, श्रव भई विषम ज्वाब की पुंजें ॥'
-- अमरगीतसार (एन्ट ३७)

कृष्ण के मथुरा चले जाने पर सूर की गोपियाँ मधुवन से पूँछती हैं— 'मधुवन तुम कत रहत हरे'—यहां तक भी कुशल है, जायसी ने तो सारी प्रकृति को विरह से क्याप्त दिखलाया है। तालाब की मिट्टी की दरारें और गैहूँ का बीच में से फटा हुआ होना विरह के कारण ही बतलाया है। इसकी बही व्याख्या हो सकती है कि कवि विरह-वर्णन में इतना तन्मय हो गया है कि उसकी चारों और विरह-ही-विरह दिखाई देता है। ऐसी बात कि की अपेक्षा विरह-पात्र के मुख से कहलाने में अधिक स्वाभाविकता रहती है।

प्रकृति में संवेदना देखने को रिक्किन ने संवेदना का हेत्वाभास (Pathotic fallacy) कहा है। कालिदास ने मेघदूत में विरही यक्ष के द्वारा मेघ से संवेदना की याचना कराई है किन्तु उन्होंने स्वयं इस बात के अनीचित्य का अनुभव किया है और कहा है कि कामी लोग चेतन और अचेतन का अन्तर नहीं करते 'कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाश्चेतनाचेतनेषु' (इस बात का श्रीकन्ह्यालाल सहल ने अपनी 'समीक्षाञ्जलि' में संवेदना के हेत्वाभास शीर्षक छेखा में अच्छा विवेचन किया है)। वसे एकात्मवाद के स्राधार पर जड़ श्रीर चेतन में कम

अन्तर रह जाता है। भारतीय धर्म श्रीर दर्शन प्रकृति को चेतन से अनुप्राणित मानता है, इस दृष्टि से इस हेत्वाभास में कोई तीव्रता नहीं रहती है, फिर भी व्यावहारिक दृष्टि से अचेतन वस्तुश्रों से चेतन-का-सा काम लेने को, जैसे मेघ श्रीर पवन को दूत बनाने को, श्रीचित्य-विरुद्ध ही माना है। श्राचार्य मम्मट ने इन बातों को दोष माना है:—

> 'श्रयुक्तिमद्यथा दूता जलभूनमारुतेन्द्रव: । तथा अमर हारीत चक्र वाक शुकादयः ॥'

> > —काच्यालङ्कार (१।४२)

भामह ने बादल, वायु, चन्द्र, भौरा, चक्रवाक, शुकादि सभी दूतों द्वारा संदेश भेजना श्रयुक्तिमत् कह दिया है। बुद्धिवाद का प्रभाव उस समय भी था।

संवेदना के हेत्वाभास की बात को कालिदास भी जानते थे किन्तु विरह की तीव्रता के वर्णन में वह हेत्वाभास भी सत्य का परिचायक होता है। कभी-कभी जैसे श्रीरामचन्द्रजी के प्रश्त—'है खग मृग! है मधुकर श्रेनी, तुम देखी सीता मृगनयनी'—में चेतन-श्रचेतन का श्रभेद मन की वास्तविक विरहजन्य उन्माद-दशा का द्योतक होता है।

सूर ने भी कृष्ण के वियोग में गोपियों के साथ जमुना को 'विरह-जुर-कारी' कहलाया है:—

> 'देखियत कार्जिदी श्रित कारी। कहियो, पथिक! जाय द्वरि सीं ज्यों भई बिरह-जुर-जारी॥' —अमरगीत-सार (पृष्ठ १०७)

किन्तु जायसी और उनमें इस बात का अन्तर है कि सूर ने मधुबन और जमुना को ही लिया है जिनसे कि श्रीकृष्ण का विशेष सम्बन्ध था, उन्होंने जायसी की भाँति सारी प्रकृति को नहीं लिया।

इस प्रकार हम देखते हैं कि साहित्य में प्रकृति-वर्णन की जितनी विधाएँ हैं—(१) आलम्बनरूप से, जैसे संस्कृत-काव्यों में तथा शुक्लजी, प्रसादजी, पन्त, निराला आदि की, रचनाओं में, (२) उद्दीपनरूप से, जैसे हिन्दी किवयों के ऋतु-वर्णनों एवं बारहमासा आदि में, (३) मानवी व्यापारों के लिए अनुकृल पृष्ठभूमि के रूप में, जैसे 'कामायनी' के 'आशा सर्ग में' अरुणोदय श्रद्धा के आगमन के लिए अनुकृल सुरम्य पृष्ठभूमि तैयार कर देता है—'उषा सुनहले तीर बरसती जय-लच्मी सी उदित हुई ।', (४) अलङ्कार-योजना में, जैसे सूर आदि में कृष्ण के सीन्दर्य-वर्णन में—'मनो आत की घटा सांवरी तापर अरुन प्रकास ।', (५) उपदेश-प्रहण्ण से, जैसे अन्योक्तियों में—'बाज पराये

पानि पर तू पच्छी र न मार ।'—प्रथवा तुलसीदासजी के वर्षा श्रौर शरद-वर्णन में 'उदित श्रगस्त पन्थ-जल सोखा, जिभि लोभिहि सोपिह सन्तोषा ।', (६) मानवीकरण्रूष्ट से, जैसे निरालाजी की सन्ध्या-सुन्दरी में 'दिवसावस्नान का समय, मेवमय श्रासमान से उत्ता रही है, वह सन्ध्या-सुन्दरी परी-सी, धीरे-धीरे-धीरे', (७) ईश्वर-सत्ता की श्रभिव्यक्ति के रूप से, जैसे वर्ड् स्वर्थ, प्रसाद, पन्त श्रादि में:—

> (क) 'श्राची के श्ररुण मुकुर में, सुन्दर प्रतिबिम्ब तुम्हारा। उस श्रालस उषा में देख्', श्रापनी श्राँखों का तारा।'

---प्रसाद

(ख) 'एक ही तो श्रसीम उल्लास विश्व में पाता विविधामास; तरल जलिथि में हरित विलास, शान्त श्रम्बर में नील विकास; वही उर-उर में प्रेमोच्छ्वास, काव्य में रस कुसुमीं में बास श्रचल तारक पलकों में हास, लोल लहरों में लास!'

---पहल

इन सबमें जड़-चेतन का सामञ्जस्य स्थापित कर प्रकृति को मानव के समकक्ष बनाने का मानवी दृष्टिकोएा परिलक्षित होता है। इतना ही नहीं यह बात साहित्य की सहितता श्रीर समन्वय-बुद्धि का परिचायक भी है। केकाव श्रादि ने (सेनापित ने भी इलेष-प्रधान छन्दों में) केवल चमत्कार-प्रदर्शन के लिए जो प्रकृति-वर्णन किया है वह चाहे किव के पाण्डित्य के लिए हमसे प्रशंसा के दो शब्द कहला ले किन्तु उसमें किव का प्रकृति के प्रति प्रेमभाय नहीं दिखाई देता है। केशव ने अर्क (अकीश्रा श्रीर सूर्य) के इलेष के श्राधार पर दण्डक-वन में प्रलयकाल के सूर्यो-का-सा प्रकाश कराया है— 'बेर भयानक-सी स्रति लगे, श्रकंसमूह जहाँ जगमगैं' (रामचन्दिका, श्रव्यवकायड)—किन्तु इस बात में बिहारी ने श्रधिक सुबुद्धि का परिचय दिया है:—

'गुनी गुनी सबकें कहें निगुनी गुनी न होतु । सुन्यौ कहूँ तरु श्ररक तें, श्ररक-समानु उदीतु॥'

--- बिहारी-रत्नाकर (दोहा ३५१)

हमारे काव्यग्रन्थों में प्रकृति को ग्रलङ्कार तथा ग्रलङ्कार्य दोनों रूपों म ऊँचा स्थान मिला है। महाकाव्यों में प्राकृतिक दृश्यों को भी नायक ग्रादि के साथ वर्ण्य विषयों में रक्खा है:—

> 'सन्ध्यासूर्येन्दुरजनीप्रदोषध्वान्तवासराः । प्रातर्मध्याह्वसृगयाशैजतु वनसागराः ॥'

> > —साहित्यदर्पण (६।३२२)

केशवदासजी ने वर्ण विषयों के वर्णन को भी अलङ्कार मानकर ऐसे विषयों की बड़ी लम्बी सूची दी है। उसमें रङ्ग—जैसे सफेद (कीर्ति, शरद्घन, चन्दन, हंस आदि), काला (जम्बू, जमुना, भील, मृगमद आदि), पीला (चम्पक, वीररस, वृहस्पति, चपला, केशर आदि) आदि और उस-उस रङ्गवाली वस्तुएँ तथा गुण, जैसे सम्पूर्ण गोल, चञ्चल आदि के साथ उन गुणों से विशिष्टि वस्तुएँ भी गिनाई हैं, इनके साथ कवित्रिया में भूमि के भूषण गिनाते हुए प्राकृतिक वस्तुओं की भी सूची दी है, वह इस प्रकार है:—

दिश, नगर, बन, बाग, गिरि, आश्रम, सरिता, ताल। रवि, श्रशि, सागर, भूमि के, भूषण ऋतु सब काल॥'

- कवित्रिया (भूमिभूषणवर्णन १)

इसके बाद उन्होंने एक-एक शीर्षक के श्रन्तर्गत श्रानेवाली वस्तुएँ भी गिनाई हैं, जैसे बन के वर्णन में वे निम्नलिखित वस्तुएँ बतलाते हैं:—

> 'सुरभी, इभ, बन-जीव बहु, भूतजेतभय भीर। भिल्ल-भवन, वल्ली-विटप, दववन वरनहु धीर।

> > -कवित्रिया (भूमिभूषणवर्णन ६)

इस प्रकार रीतिकाल में काव्य के वर्ण्य विषयों की परम्परा-सी बन गई थी। रामचित्रका में तो परम्परा का पालन किया ही गया है किन्तु रामचिति-मानस में भी प्रायः ये विषय ग्राये हैं। रामचित्रका ग्रीर किविप्रिया म समान रूप से ग्राये हुए ऐसे कुछ छन्दों की तालिका लेखक की 'हिन्दो-काव्य-विमर्श' पुस्तक के ग्रन्त में देखी जा सकती है। स्वाभाविक रूप से भी महाकाव्यों में ये विषय ग्रा ही जाते हैं किन्तु जहाँ ये वर्णन प्रसङ्ग में घसीटकर लाये जाते हैं ग्रीर एक बाँधी हुई परिपाटी के ग्रनुकृल किये जाते हैं वहीं ये निद्य हो जाते हैं। इभ ग्र्यात् हाथी का वर्णन प्रत्येक बन के सम्बन्ध म सम्भव नहीं ग्रीर प्रत्येक बन में चन्दन के वृक्ष का भी वर्णन नहीं हो सकता। 'चन्दनं न बने-बने' वर्णन निजी निरीक्षण पर ग्राश्रित रहने चाहिए।

रसात्मक बाक्य होने के कारण काव्य का मूल रूप रागात्मक या

(डाह-विशेषकर सपत्नी से) ग्रादि गौएा मनोवेग हैं ग्रौर वे स्थायी भावों को पुष्ट करते हैं। इनका स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं होता। ये दूसरे भावों के सहायक होकर ही जीवित रहते हैं। हमारे यहाँ समीक्षा-क्षेत्र में स्थायी भावों भीर उनके सञ्चारी भावों का क्षेत्र बड़ा विस्तृत है। ये सञ्चारी भाव स्थायी भावों की रूप-रेखा निश्चित कर उनमें रङ्ग भरते हैं ग्रीर उन्हें भी सफलता प्रदान करते हैं। स्थायीभाव तो अधिकतर अनुमित ही रहता है। वह अपने सञ्चारियों से ही पहचाना जाता है। ग्रनुभाव भी स्थायी भाव का ग्रस्तित्व निश्चित कराते हैं। ये सभी भाव रस की ग्राभिव्यक्ति में उसके कारणरूप से स्थान पाते हैं! एक रस के स्थायी भाव जब किसी दूसरे रस के श्रङ्ग बनकर ग्राते हैं सञ्चारी कहे जाते हैं, जैसे शृङ्कार के साथ हास्य, वीर के उत्साह के साथ भयानक ग्रीर वीभत्स के स्थायी भाव। इन भावों के ऋतिरिक्त रसाभास, भाव, भावाभास, भावोदय, भाव-शान्ति, भाव-सन्धि, भाव-शवलता, रस-मैत्री श्रादि सभी विषय भाव-जगत के विस्तार में समाविष्ट माने जाते हैं। भाव रस से स्वतन्त्र नहीं है श्रीर न भावों के बिना रस की स्थिति है। वे बीज-वृक्ष-त्याय से एक-दूसरे को प्रकाशित करते हैं-- 'न भावहीनोऽस्तिरसी न भावी रसवर्जितः' (नाट्यशास्त्र —चौखम्या संस्कृत सीरीज, ६।३६)।

शृङ्गार: रसों में शृङ्गाररस को मुख्यता दी जाती है। उसे रस-राज भी कहते हैं। संयोगात्मक ग्रीर वियोगात्मक उसके उभय पक्ष होने के कारण उसमें सुखद ग्रीर दु:खद दोनों ही अनुभाव ग्राजाते हैं ग्रीर उसका विस्तार बहुत बढ़ जाता है, इसलिए उसमें ग्रधिक-से-ग्रधिक (केवल चार को छोड़कर) सञ्चारी भावों का समावेश हो जाता है। हमारे साहित्यकारों ने श्रुङ्गार के विभावों (नायक-नायिकाओं) का भ्रावश्यकता से ग्रधिक वर्णन किया है। श्रुङ्गार की रित में एक विशेष तन्मयता रहती है, यह तन्मयता का भाव सभी रसों में रहता है, इसलिए भी शुङ्कार को प्रधानता मिलती है। रति का प्रधं व्यापक रूप में लिया जाय तो सभी उत्तम भाव इसके अन्तर्गत आजाते हैं। साहित्य-दर्गण में जो इसका लक्षरा दिया गया है उसमें उसे दाम्पत्य रित में ही संकृचित नहीं किया है-'रितर्मनोनुक् लेड्थे मनसः प्रवणायितम् ' (साहित्यदर्पण, ३१९७६)। मन के अनुकूल अर्थ में मन को प्रेमाद्र या द्रवीभूत होने को रित कहते हैं ('नैंक जु प्रिय जन देखि सुनि, श्रान भांव चित होय') इसीलिए वात्सल्य की भी इसके अन्तर्गत कर लिया जाता है। यह शब्द रवर की तरह लचीला है। इसमें मन की वृत्ति घोर ऐन्द्रिकता से लगाकर मन की उच्च-से-उच्च प्रवस्था तथा रहस्य-वाद की ईश्वरोत्मुख प्रेम-दंशा तक पहुँच जाती है । भरतम्नि ने कहा

। है रिंह कछाइए में काएरीए

भाषा, भूषन, भेष, जहुं, उत्तरेहें करि भूज।।'

-देनकृत शब्दरसाथन (वृतीय प्रकाश, पृथ्ट ३६)

हमीर द्वाम प्रीप क्षि में म्यूनम भिन्नी द्वाम होक्सी हम । कि. है कि।ल 15न्मिय में हम्मी 15स्थीमी किमद्र (ह में

हैंगे इराप प्रकट हीती हैं। क्यंप्त (Bergson) के मत के मत्व्य जहां किंदु उक्स प्राड किंदी हैं। हें वह में स्वा के मांक निपस्त का मांक निपस्त हैं। किंदी निक्ति वा का निक्ति का मांक निक्ति का मांक निक्ति का निक्ति का मांक निक्ति हैं। विवा हैं। वह मांक मांक होता है वह प्रत्याचित हो निक्ति मांची हों निक्ति मांची हैं। वह मांची का मांच रहता हैं। विवास के मांचा हैं। वह मांची हैं। वह मांचा हैं। वह मांचा हैं। वह मांचा हैं। वह निक्ति हैं। वस मांचा वह निक्ति हैं। वस निक्ति हैं। वस होमां का उल्लेख मांचा वही हैं हों। हैं निक्ति हैं। वस निक्ति हैं। वस होमा का उल्लेख मांचा वही हैं हों। हैं हें वह स्पर्ध हों मांचा का मांचा वही हैं हैं। वस निक्ति हों मांचा का मांचा वही हैं हैं। वस निम्मा का वह मांचा मांचा वही हैं हैं। वस निक्ति मांचा का नहीं। विक्ति मांचा का नहीं मांचा मांचा वहीं। वह मांचा का वह विक्ति होंचा वा नहीं। विक्रिय मांचा वा नहीं। विक्रिय मांचा वा नहीं। विक्रिय होंचा वा नहीं। विक्रिय मांचा वा नहीं। विक्रिय होंचा वा नहीं। विक्रिय होंचा होंचा वा नहीं। वा निक्रिय होंचा वा निक्रिय होंचा वा नहीं। वा निक्रिय होंचा वा निक्रिय होंचा वा नहीं। वा निक्रिय होंचा होंचा वा निक्रिय होंचा होंचा वा निक्रिय होंचा होंचा वा निक्रिय होंचा वा निक्रिय होंचा वा निक्रिय होंचा होंचा वा निक्रिय होंचा वा निक्

१. साहित्यद्वेत (३१९७६)

भिस्ते यस गर्जत नहि उस देसनि १ —: 5 किएक केछ के प्राक्त रातात में खिलान के किएड़िस रिक्स

। नीत्रिक्ष प्राप्त होते होते वरत्यो, दाहर खाए सेतान ।

(२०१ ठव्यू) प्राप्तितिप्राप्तः—

-: है 1674 िना कि नाहा है। किसली, प्राकृति मन्द्रे उसद्र एक सिस्मीरिक कि लिसाइड्या । है एक्टीयड यन्द्रे में कागर जल भीजे, सर दव लागि जरे' (वितर्क सञ्चारी) । इस सब उब्तियों तुर होम'—हे किहिए एठाक तक्षर ५० कार हे ए हो।

ा ड्रीप्रद्वनी क्ल । एमी डिक , क्लिश भिम है डिक कह चिह जेहै नाथ ! हरत दुख हमरे जिय के 11 , यसय संस्थि वर्षम्, चर्म-सर्सिर्ह्ह पिय के ।

मी पखान सौ खर्च, देई में कल्च न बस्याई ॥'

के कालेपन और गोकुल तथा मथुरा की रहन-महत्र में अन्तर पर तथा कहीं कुब्बा भी था। यह गर्न हम सूर की गीपियों में कई रूपों में पाते हैं, कहीं ति के कृष्ण का एक मर्प के एवजे में महा देश किया है। यह का वह वा के प्रमा का वह (३,२१६) (३,५१) (३,८)

. ,रवास विमोदी ई सबैब्रिया । --: हे 168क एक्ट्राव प्राप्त व्यक्ति व

—अमर्गातवार् ( पृष्ठ ६४ ) स्रहास भस तजी कामरी अब हिए भने चिकमियाँ ॥' ियात में महित स्मेश वर प्रतिष्य में भीर में भीर मिनी गुहि गुहि देरे नंद जरारेता वनक कन है होए हीए । फिलीक ग्राप्ता हीए ग्रेस भी छी है। इस मान मही ई अब हर्षि गोकुत काहे को यादाहै चाहत नवयोद्यमिया।।

कहिंहीं न सुदु सुरती वजावन, कर्न तुमसो गान ॥' । नाइ हार्गम न दिंड होड़ , इड़ नाम फिमतु न डिंड्रीक कबहू न देही उराह्नो जसमीत के थाने नाथ ।। । सार्व महिन खेव कवहूँ, देहों देन जुराय। —: प्रभिष्ट कि गाम्त सब प्रियानिक है। साम क्षेत्र क्ष

नम हुम है, ब्रामिए सब सन्वारी स्थायी भाव की पुष्टि कर है। एस शानित में सिंग में स्थाप की परावादरा ग्रावादी है। सब भावे में सिन्गार --अमध्यायसार (वेंद्र हर्द्र वर्धा १६)

—: इ 57क Flup प्राक्ष एड किए।इड़्फ्त रक राज्ड कि एमए एड सन्वारी भी रह सकता है। ऊथोजो जब गोपियों के कुच्एा का संदेश सुनाहे हैं के कुनमें है हि 1857 कि नामने मिरा है कि उन मुष्पू । इपि ह तीर है किन्तु उसमें दीनता, विन्ता, ग्रावेग, पहचताप ग्रादि सम्बत्त विन्ति की संयोग की हि लीर नाम थिए में से एक प्राप्त है। विदेश प्राप्त स्पाय से स्पाय है।

ध्यवस्था य स की ॥ । मर्क म नाम किंकि ।प्रापी कृतकृत देख्न व पुलिक रीम सब भी भी भी आये जल नेत, । कियू मह किथ-मप करत सर-इमाह श्रीम (क) 'सनत स्थाम की नाम आम गृह की सुधि भूखी,

—मन्द्रसम्बद्धम मंबर्गीत ( पद् ३ )

सुनो बजनागरी ॥ है यब छोर प्रबोधही क्यों छेन सुनाम् । विद्वत हैं धर्मी प्री बजवांनता मुरम्ताथ, पुरामित अभिक अमिक मनास्र अभिक (छ) सीच मोहन संदेस हप सीमरन है जावी,

#### ( ३ इए ) हिमिष्टम महाराष्ट्र ह

ध्यादी भाव है। तीर प्रिचारी भी सूचित हो जाता है। इन दोनों में कुष्ण आसम्बन हैं भीर प्रिच्टि म स्मृति, घावेता, अपस्मार श्रादि सञ्चारी है। विह्याता हाए विषाद अर्थ (, अब मुन, )' स्वर्भ र्थ (, गर्दगर्द गिरा,) आदि अनुभाव है। ( ख ) हुएं सङ्गारी के साथ रमूनि सङ्गारी भी है। इसमें रोमाञ्च ('पुत्रकि रोम'), मिष्ठ । है है। है कि विश्व कि कि कि कि कि कि कि मिर् में (क)

फिक । कुं फिउर क्रिका काक में रागा के छीर-एरिकी कि फिरीएि कि उस्न

--: ई किक्सि उक्रम में लीकि-मगर कि कि

एक दिवस मेरे गृह आए में ही मथित दही। ॥ द्विक छाछर्न रि छिए छोड़ी विद्या होति है । किर क्षेत्र हिल्ले १६ १६,

--अमर्गोतसा ( युष्ट १४१ )

रम्ति तीत हो उठती है 'गगन गिरा गोविन्द की सनत नथन भरे वाहि', किन्छ उक्छई कि किहार फिका है शिष्टिक मीकि में विद्योग मूड

'॥ दिए 19ए मेड िम कीम फिकी माम में इन्ही छोई

। ई 15इर घामस क फिल्मी में पिछने : ग्रामाश्रक्षार है।

स्राहर स्टि है गिहुर गिर्मा के गिर्मा कि गिर्

। ई रिकार दि कमजाएउक एजाथार की ई राज्य दिए में गिरिघी कमजाएउक रिक्ष ाएउस एजाथार

ंई किड्डेंग डिंग विवाध डेरिक कि मलमी है किड्डेंग पिछ्डी पृष्टी के छिए में गणुरक्त प्राक्ष कि पाङ्कार में कमजाएडक । ई किड्डेंग विवाध कि मलमी में कमजाएडक डिंग प्राप्त कि छोट्ट में एएडक है किड्डेंग गण्ड छाप कि छोट एटनक कि सिंड्ड इच्छा कि पर्वछिति कमजाएडक ड्रेंग्डी कि क्लिमीट में 'छिलाप्ट' । ई छिलाह किछ्ट । ई कमजाएडक पि एछिडी कि माट में छोड़िमार्ट्राइट । ई एएड्डाइट

यथि जतनी मानसिक प्रफुल्लता नहीं है जितनी कि सूर और तुलसी के जहारिएों में किन्तु इसमें एक साथ सब शङ्क मिल जाते हैं, अनुमान से लगाने नहीं पड़ते हैं:--भीड़ेत सनेह, सक्तेच, सुख, स्वेद, कंप, सुलकानि । भाम पानि करि ष्यापने, पान धरे भी पाने ॥

(५३ ९ ।इडि) फ्लाम्फर-फ्रिइबी-

। हाड़ ति तम एकी कि में क्या का का नाम होड़ी।' राज्या तपित तम की, तक चका पसीना-न्हाइ ॥'

(इ ३ ४ । इत् (दावाकर (दाहा १६३)

ार्गमें है पि राङ्गित अपिता सामा स्वास्ता अपिता है पि रिमान्य है पि रामा स्वास्त स्वास्त स्वास्त स्वास्त स्वास्त स्वास्त स्वास स्वास्त स्वास्त स्वास्त स्वास स्वा

। शक्ष में निरु निरुक्त है प्रकेश मार कि ड्रीड्रि

भा राज का प्रकृषिक है ,कि प्रकृष प्रकृषि । प्रकृ

न क्रुष्ट में छाउन के क्रांस में उन्हू त

। श्रीक एक्सीयम रिम , रिम गरी एड्डे इंड हैंड हैं। ११ श्रीक्रमिक्ति हैं हैंड रिकट श्रीक छोउस

(५४५ ।वृद्धि) म्लास्त्र-(११व्ही---

—: फ़िरक ानगायर कि एकलीन प्रसि कि छाड़मछ मीएरी

। काक म र्षेष्ठ एम प्रकेश मा । काम ह मा क्रम क्रम क्रम होता।' ।। किह म शिल रम हुने सम्बद्ध । किह सम्बद्ध तर मारे म होता।'

(छाक्छाड) छमामङग्रीडमाऱ—

त्रिमन्द्रम तीम ताणीन में हजाद-फज़ीस र किसाइसिस्तु में द्वापनि सुब्र सम्बर्ग प्रमुद्देनी स्थातकतीर्न कि फार्क में सुर्ध हो एक्टी रक्त तिथ्वीप्त कि सिस्ट —; ई द्वा कि जाक्ष्य सुद्ध सुव्र सामजीप किस्ट । ई

। नाहः एपाएष ब्रुवि , ब्रिक्ट रि । नतही रागाए । । नाछक द्वारि ब्रीक तीम , ब्रैस्ट एप्ट्रेप्ट प्रगणि फ्रैंक

सर्वय सन्देहववेत वस्त्रेत समासमन्यःसर्वार्यस्थ्य (३१६३) ,अर्वय सन्देहववेत वस्त्रेत समासमन्यःसर्वार्यस्थाः ॥,

(डणकाक) समामग्रीनमाउ— इसि है हैंग कि उक्त पाग्न कि गिलभीष त्रो है कि उक्त पाग्न कि मिल्र स्मिन स्तम्भ स्तम्भ स्तम्भ स्तम्भ कि जाम कि मिल्र्स है हैं। इस्स कि फिर्मान्टम, प्रिक्त कि फिर्मान्टम, प्रिक्त कि प्रक्रित कि प्रक्रित कि फिर्मान्टम, प्रिक्त कि प्रक्रित कि प्रक्

। ग्रीड्रम भ्रीड्रम इंग्ली रुठ एड्रेमी एस सभी मरूई' ॥ ग्रीप्थ न त्रीय हैम्बम बिक्र प्रमिष्ट्र, छीप्रती छीप्रती

- सुनीते रहीते अवनन नेव-ढोटा करत रहत माखन-द्रि-चोरी"।।
- "(। रिक्ति लीमी एस किछ नछछ १ ईस्ट मुद्र ग्रिक छिक छिक्।" भूरहर छिक्ता क्रिक्त हिस्स साहरू ।।।
- -अमस्गीवसार् (भूमिका, पृष्ठ १६)

कृष्ण को अव्यवस्थित गीविहन में कराई है :--

. ह्य निवनत, उत्त धार चलावत, पृहि सिखयो है मेथा ।'

## (श रुग्, ।कमीस्) प्राप्तिका, पृथ्ठ १७)

इसमें चापरण पटचार के साथ करना ए मार्क भाव भी व्यक्तिक भाव भी करने करने कि स्वाय के स्वत्य है। साथ ही करने का प्राय कि स्वत्य के स्वत्य

### (इप्राक्ताव) समामत्रीलमाउ-

क्षितिक क्षित्रक क्षांचित्रक क्षित्रक क्षित्रक

'ज्या ! विरही प्रसु में स्वाहि, पुर गहे रसहि पर्ने ।। ज्यों खोंचे पुर पर नहें यज्ञ ता ता है। यह मों था था था था ।।

(०७ ठग्गू) ग्रामितिगप्रमास---

म्लेशिं ड्रिम कि स्ना क्षेत्र भी स्वेशिंग विषय कि प्राप्त कि प्रा

। ग्रन्थनस्य प्रतिष्ठ प्राप्त नी छि। कृति प्राप्तिः ,रिक छाञ्चास्य ति तिष्ठाती ईप स्ताप्त स्टे प्रन्नेत्रास्य १। प्रान्नेस्य प्रष्ठाः प्राप्त कि क्षाँठ प्राप्तक प्राप्तति

( ७ हिए ) जिल्लाहिए—

। प्रिकि-एव रिक्ती ग्रेड नक्छि (क)

- गए स्थाम स्थि कि सह, अंग लगि चंद सम्म की लगि।।।
  । गिर्म कि मान कि मान मान कि मान के सम्म कि मान कि मान के सम्म कि कि मान कि मान के स्था कि कि मान कि मान कि कि कि कि मान कि मान कि मान कि कि कि कि मान कि म
- (ख) 'बुस्तत स्थाप, कीन स, गारी! भक्षी रहीत, काकी स, बेरी ! देखी नाहि कहूँ बज-खोरी"।।

अपहिंसत एवं अतिहसित होता है।

किसी की विकृतिपूर्ण परिस्थित-पर हँसना यह साधारण कोटि का हास्य होता है। श्रीवास्तवजी की कहानियां और उपन्यासों में यह श्रधिक रहा है। कथोपकथन का हास्य श्रेष्ठ होता है, इसमें कभी तो कहने वाले की ग्रोर से ही होता है ग्रीर कभी उत्तर-प्रत्युत्तरों में होता है। जहां शाब्दिक चमत्कार ग्रिधिक होता है वहाँ उसे ग्रेग्रैजी में 'Wit' कहते हैं। व्यङ्गच (Satire) में कुछ तीखापन ग्राजाता है।

परशुराम-संवाद में लक्ष्मणजी की हास्यमय उक्तियाँ ( 'मातहिं पितहिं उरिन भय नीके। गुरु ऋषा रहा सोच बढ़ जीके') रौद्रस के लिए उद्दीपन का काम देती हैं किन्तु स्वयं लक्ष्मराजी के सम्बन्ध में वे वीर के सञ्चारीरूप में समभी जायँगी। शिवजी की वरात में भगवान विष्णा का यह कथन— 'वर अनुहार बरात न भाई, हँसी करेंहो पर पुर जाई',—वड़े शिष्ट व्यङ्गध का उदाहरणहै। रहीम का यह दोहा—'पुरुष पुरातन की बधू क्यों न चक्चला होय'—बड़े सुन्दर हास्य (Humour) का नमूना है। शाब्दिक चमरकार के हास्य का नमूना हमें बिहारी के नीचे के दोहे में मिलता है:—

'चिरजीयौ जोरी, जुरै क्यों न सनेह गँभीर। को घटि; ए वृषभानुजा, वे हलधर के वीर॥'

-- बिहारी-रत्नाकर (दोहा ६७७)

( इसमें क्लेप का चमत्कार है। वृषभानुजा के दो अर्थ हैं, वृषभानु की पुत्री राधा और वृषभ = बैल की अनुजा = छोटी बहन। हलधर के बीर के दो अर्थ हैं बलराम के भाई और हल को धारण करने वाले बैल के भाई )।

परिहासमय अनुकरण (Parody) भी एक प्रकार की विपरीतता अथवा अप्रत्याशितता का उदाहरण होता है:—

'श्रागे चले बहुरि रघुराई। पाछे लरिकन धूरि उड़ाई ॥'

शृङ्गार के अन्तर्गत असूया सञ्चारी से प्रेरित कुब्जा और कृष्ण के प्रति गोपियों द्वारा किये हुए व्यङ्गच के उदाहरणा भ्रमरगीत में प्रचुरता से मिलते हैं। दो-एक उदाहरणा जीजिए:—

(क) 'राम-जनम-तपसी जदुराई । तिहि फल बध् कृबरी पाई ॥ सीता-बिरह बहुत दुख पायो । अब कुबजा मिलि हियो सिरायो ॥' —अमरगीतसार (पुष्ठ १०४)

(ख) 'गोकुल में जोरी कोऊ पाई नाहिं सुरारि,

मदन त्रिभंगी श्रापु हैं करी त्रिभंगी नारि।'

—मन्दवासकृत भैंबरगीत (पद १६)

कृष्णाजी स्वयं भी तीन स्थान में टेढ़े हैं और उन्होंने अपने अनुकूल ही तीन जयह टेढ़ी स्त्री की।

करणा:-

'बिनसे, ईंठ, श्रनीट सुनि, मन में उपजत सो(ग)। श्रासा छूटे, चारि बिधि, करन बखानत सोग।।'

—देवकृत शब्दरसायन (चतुर्श प्रकाश, पृष्ठ ३८)

इसमें इष्टनाश होता है श्रीर नाश के श्रन्यणा होने की आशा भी नहीं रहती है। इसमें नित्त में विकलता श्राती है। 'इप्रनाशादिभिश्ने तो वेषलब्धं शोक-शब्दभाक्' (साहित्यद्र्षण, १।१७७)—इसमें इष्ट (जिसका नाश होता है) आलम्बन होता है। उसके शरीर का वाह आदि तथा उससे सम्बन्धित वस्तुएँ उद्दीपन होती हैं। जमीन पर गिरना, निष्वास, छाती पीटना अनुभाव हैं। निर्वेद, मोह, अपस्मार, व्याधि, क्लानि, स्मृति, श्रम, विपाद, जड़ता, उन्माद श्रादि सञ्चारी हैं।

श्रुङ्गार की भाँति यह रस भी रसराज कहे जाने का पावा करता है।
भवभूति ने इसे प्रधानता दी है—'एको रसः करूबा एवं'। एसमें सहानुभूति के
आधिक्य के कारण इसको श्रेड्यता दी जाती है। रस की अवस्था में भी हमको
सहानुभूति के साथ सर्वसाधारए की भाव-भूमि में आना पहला है। श्रीरामचन्द्रजी
के विलाप में करूए। की बहुत-सी सामग्री मिल जाती है:

'जथा पंख बिनु खग श्रति दीना । मिन बिनु फिन फरियर फरदीना ॥ श्रस मम जिवन बंधु बिनु तोही । जो जफ् देख जियावह मोही ॥ —समचरितमानस (लक्षाकायह)

निर्वेद श्रीर ग्लानि सकचारी :

'जैहर्ड श्रवध कवन गुँह लाई। मारि हेतु शिय भाह गेंवाई।।'
—रामचरितमानस (जक्षाकाण्ड)

स्मृति :

'सौपेसि मोहि तुम्हिह गहि पानी । सब बिधि सुखन परम हित जानी ॥' —रामचरितमानस (सङ्काकावड)

इसमें ग्लानि भी मिली हुई है।

अनुभाव : 'जब देथ' शब्द में देश-निन्धा अनुभाव तो आ ही गया है,

म्रश्रुभी लीजिए:--

'बहु विधि सोचत सोच-विमोचन । स्रवत सिंतल शांजिवदल-लोचन ॥' —सामचरितमानस (सङ्काकाण्ड)

गद्य में भी करण के बड़े सुन्दर उदाहरएा मिलते हैं। रोहिताश्व के शव-दाह के समय शैव्या कहती है:—

'''हाय! जिन हाथों से मीठी-मीठी थपिकयाँ देकर रोज सुजाती थी, उन्हीं हाथों से आज इस धधकती चिता पर कैसे रक्सूँगी जिसके मुख में छाले पड़ने के भय से कभी मैंने गरम दूध भी नहीं पिजाया उसे हाय! '''''

--सत्य हरिश्चन्द्र ( चतुर्थ ग्रङ्क )

इसमें भी स्मृति सञ्चारी के साथ विषाद भी है। रोड़:---

'प्रतिकृतेषु तैच्ण्यस्यावबोधः क्रोध इण्यते ।'

—साहित्यदर्पण ( ३।१७७ )

इसका स्थायी भाव कोध है। अपने से प्रतिकूल विषय में तीक्ष्णता का अनुभव कोध कहलाता है। जिससे अपना अनिष्ट हो या जो कार्य में बाधक हो वही प्रतिकूल कहलाता है। इष्ट-सिद्धि में किसी प्रकार का विरोध कोध का कारण होता है। कोध ही परिपक्व होकर रौद्र रस बनता है:—

'विधि श्रसाध-श्रपराध करि, उपजावत जिय क्रोध। होत क्रोध बढ़ि रौद्ध रस, जहँ बहु बाद-विरोध॥' —-देवकृत शब्दरसायन ( चतुर्थ प्रकाश, पृष्ठ ४९)

कोध का आलम्बन अनिष्ट करने वाला या अनुचित बात कहने वाला पुरुष होता है। उसकी चेष्टाएँ या उक्तियाँ ( जैसे परशुराम-संवाद में लक्ष्मराजी की ) उद्दीपन होती हैं। विगड़ी हुई वस्तु भी उद्दीपन का काम देती हैं। दाँत पीसना, मुट्ठी विखाना, मुँह लाल हो जाना, आत्म-प्रशंसा, हथियार चलाना आदि अनुभाव हैं और उग्रता, आवेग, मद, मोह, अमर्ष आदि सञ्चारी हैं।

करण में भी अनिष्ट होता है किन्तु करुए में अनिष्टकारक ऐसा होता है कि जिससे वश नहीं चलता है, जिससे बदला लिया जा सकता है। वीर और रौद्र में इस बात का अन्तर है। वीर में प्रसन्नता और धेर्य रहता है किन्तु रौद्र में विषाद और चञ्चलता। कोध के अनुभावों में आत्म-प्रशंसा और अस्त्रों का दिखलाना भी है। उनके उदाहरण रामचिरतमानस से दिये जाते हैं लीजिये:—

'बालबहाचारी श्रतिकोही । विस्व विदित चत्रिय-कुल-दोही ॥ भुजबल भूमि भूप विनु कीन्दी । विपुल बार महिदेवन्ह दीन्ही ॥ सहस्र-बाहु-भुज-छेदनिहारा। परसु बिलोक्क महीपकुमारा ॥' —रामचरितमानस (बालकाण्ड)

इसमें गर्व सञ्चारी भी मिला हुआ है। श्रनुचित बात कहने पर लक्ष्मणजी को रोष श्राया था, उसके श्रनुभाव देखिए:—

'माखे लघन कुटिल भइँ भौंहैं। रदपट फरकत नयन रिसोहैं॥' —रामचरितमानस (बालकाण्ड)

वीर:---

'रन-वैरी, सनमुख दुखी, भिच्चक श्राये द्वार । युद्ध, दया और दान हित, होत उछाह उदार ॥'

—देवकृत शब्दरसायन (चतुर्थ प्रकाश, पृष्ट ४१)

इसका स्थायी भाव उत्साह है। कार्य के करने में म्रादि से मन्त तक जो प्रसन्नता का भाव रहता है उसे उत्साह कहते हैं। इसका साहित्यदर्पण में लक्षण इस प्रकार दिया गया है:—

'कार्यारम्भेषु संरम्भः स्थेयानुत्साह उच्यते ।'

--साहित्यदर्पेण ( ३।१७५)

यह केवल युद्ध में ही नहीं वरन् दान देने, दया करने आदि में भी होता है। जिसको जीतना हो वहीं इसका आलम्बन होता है; उसकी चेण्टाएँ, फीज, हथियारों का प्रदर्शन आदि उद्दीपन हैं। धृति, मित, तकं, स्मृति, गर्व आदि इसके सञ्चारी हैं।

वीर के उद्दीपनस्वरूप महाकवि भूषणकृत महाराज छत्रसाल की 'करवाल' का वर्णन पढ़िए:—

'निकसत म्यान तें मयुखें प्रतें भानु कैसी,
फारें तम-तोम से गयन्दन के जाल की।
लागित लपिट कंट बैरिन के नागिन सी,
रुद्धि रिकावें दें दें मुंडन के माल को।।
लाल छितिपाल चत्रसाल महाबाहु बली,
कहाँ लों बखान करों तेरी करबाल की।
प्रतिभट कटक कटीलें केते काटि-काटि,
कालिका सी किलाकि कलेऊ देति काल को॥'
—मिश्रवन्धु-सम्पादित भूषण्यंथावली (छत्रसाल दशक, एष्ट १४७)
परश्राम के ग्रागमन पर श्रीरामचन्द्रजी का वीरोचित धैर्य देखिए:---

'सभय विलोके लोग सब, जानि जानकी भीर ।

हृदय न हर्ष विषादु कछु बोले श्री रघुवीर ।।

नाथ संग्र-धनु-भंजनिहारा । हुहहि कोड एक दास तुम्हारा ।।

—रामचरितमानस (बालकाएड)

भयानक :---

'घोर सन्नु देखे-सुने, करि श्रपराध, श्रनीति। मिले सन्नु, भूतादि, ग्रह, सुमिरे उपजत भीति॥ भीति बड़े रस भयानक, दग-जल बेपशु-श्रंग। चिकत चित,चिंता, चपल, विवरनता,स्वर-भंग॥

—देवकृत शब्दरसायन (चतुर्थ प्रकाश, पृष्ठ ४३)

ग्रनिष्ट की सम्भावना देखने से चित्त में विकलता उत्पन्न होती है, वह भय कहलाता है। साहित्यदर्पण में भय का लक्ष्मण इस प्रकार दिया ह:—
'रीद्र' शक्स्या तु जनितं चित्तवैक्लब्यजं भयम'

-साहित्यदर्पेश (३।१७८)

यही इसका स्थायी भाव है। बीर और रौद्र में आश्रय अपनी हीनता का अनुभव नहीं करता है किन्तु भय में वह अपनी हीनता का अनुभव करता है। करण में अनिष्ट हो ही जाता है। भय में अनिष्ट होने की प्रबल सम्भावना रहती है। रौद्र और वीर में आश्रय अनिष्टकारी को भगा देना चाहता है, भयानक में आश्रय खुद भागना चाहता है। बीभत्स में भी आश्रय कभी-कभो स्वयं भागना चाहता है किन्तु अपनी हीनता के कारण नहीं वरन् आलम्बन की असह्य हीनता के कारण। अद्भुत में भी आश्रय अपनी हीनता का अनुभव करता है किन्तु प्रसन्नता के साथ और उसके सामने से भागना नहीं चाहता है। अद्भुत में आलम्बन में लोकोत्तरता रहती है, उसके कार्यों की आश्रय व्याख्या नहीं कर पाता।

भयानक वस्तु की चेष्टाएँ, ग्रन्धकाः ग्रादि भयानकरस के उद्दीपन होते हैं। विवर्णता (मुँह उतर जाना), गद्गद् स्वर-भाषण, प्रलय, स्वेद, रोमाञ्च, कम्प, इधर-उधर देखना ग्रादि (इस सम्बन्ध में रस ग्रौर मनो-विज्ञान शीर्षक लेख पढ़िए) ग्रनुभाव हैं। जुगुप्सा, ग्रावेग, मोह, त्रास, ग्लानि, दीनता ग्रादि सञ्चारी हैं।

इमशान में रात्रि की भयानकता का दृश्य हम को 'सत्य हरिश्चन्द्र' में मिलता है, इसमें हमको भयानक के उद्दीपन बड़े उन्न रूप में दिखाई पड़ते हैं:— 'ररुश्रा चहुँ दिसि ररत डरत सुनि कै नर-नारी। फटफटाइ दोड पंख उल्कहु रटत पुकारी।। श्रंधकारबस गिरत काक श्ररु चील करत रघ। गिद्ध-गरुइ-हड्गिस्ल भजत लिख निकट भयद रघ॥'

—सत्य हरिश्चन्द्र ( चौथा श्रङ्क )

उद्दीपनों के लिए 'मालती-माधव' का निम्नोद्धृत गद्यांश पठनीय है। पिजड़े में से शेर के भागने का वर्णन है। शेर ग्रालम्बन है, उसकी चेष्टाग्रों का जो सजीव वर्णन है, वह उद्दीपन का काम करता है:—

'श्ररे श्रो भाई, मठ के रहने वालां भागा !! भागो !!! यह वेखो जवानी के चढ़ाव में, लींच-लींचकर साँकरें तोड़ सिंह लोहे के पिंजड़े से निकल गया है: ''कितने जीव मार डाले । कटारी ऐसे दांतों से हिंडुयां कटकटाकर चबाता हुश्रा मुंह बाए इधर-उधर दौड़ रहा है। उनके मांस गले में भरकर गज ना कर रहा है। उसकी डपट से सब लोग भाग रहे हैं।'

---मालती-माधव (तृतीय श्रक्ष)

इसमें उद्दीपनों के साथ त्रास सञ्चारी है और भागने का अनुभाव है। अनुभाव का एक और वर्णन कविवर तोपनिधि से नीचे दिया जाता है:—

'चहुँघा लिख ज्याल क्रलाहल भो पुर-लोग सबै दुःख ताप तयो यह लक्क दशा लिख लक्कपती श्रति संक दसौ मुख सूखि गयो॥'

—कविवर तोषनिधि (नवरस में उद्गृत, पृष्ठ ४६०) तथान ने । माथ नो कला निवाद और वास महत्त्वारी

इसमें मुख सूखना अनुभाव है। साथ हो शङ्का, विषाद और त्रास सञ्चारी व्यञ्जित हैं। गोस्वामीजी की कवितावली में लङ्का-दहन के बड़े सुन्दर वर्णन आये हैं। उसमें भयानकरस का अच्छा परिपाक हुआ है। भय के सम्बन्ध में मोह सञ्चारी का उदाहरण नीचे देखिए:—

'श्रध ऊर्ध्व बानर, बिदिसि दिसि बानर है, मानहु रहा। है भरि बानर तिलोकिए । मुँदे श्राँखि हीय में, ऊद्यारे श्राँखि श्रागे ठाढ़ो, धाइ जाइ जहाँ-तहाँ, श्रीर कोऊ को किए।'

-कवितावली (सुन्दरकागड)

भयावह वस्तु मन को इतना आकान्त कर लेती है कि जिथर देखो उधर वही दिखाई देती है। यही मोह या भ्रम है।

पाठक इन वर्णनों को पढ़कर देखेंगे कि भयानक के वर्णन में किस प्रकार रस आता है। साधारणीकरण के शास्त्रीय सिद्धान्त से तो हमें यह बात मिलती है कि ये वर्णन किसी व्यक्ति-विशेष से सम्बन्धित नहीं रहते जिससे कि हमको उसकी या अपनी हानि की आशक्का हो। हमको यह भी न भूलना चाहिए कि यह वर्णन-मात्र है, पिंजड़े से भागा हुआ। शेर हमसे बहुत दूर है, हमारा बाल भी बाँका नहीं कर सकता, न लक्का की आग हमको भुलसा सकती है और न उसके किसी स्फुलिङ्ग के हमारे छ्यार पर गिरने का डर है। हम निभय होकर भयानकरस के वर्णन पढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त हमको भय की दशा में मानव-स्वभाव का अध्ययन करने को मिलता है, हमारी सहानुभूति जाग्रत होती है और एक प्रकार से हम अपनी आतमा के विस्तार का अनुभव करने लगते हैं। इसी के साथ हमको इस बात की भी प्रसन्नता होती है कि हमारे किया है। जो सरकस के शेर के देखने में प्रसन्तता होती है वही मालती-माधव के पिंजड़े से भागे हुए शेर के दर्शन में। यही बात और भी दुःखद अनुभवों पर आश्रित रसों पर (जैसे कहरा, रौद, वीभरस) लागू होती है।

वीभत्तः :--इसका स्थामी भाव घृणा है। घृगा या जुगुष्सा का साहित्य-दर्पण में लक्षण इस प्रकार दिया है:--

## 'दोवेचणादिभिगर्दा जगुप्सा विस्मयोज्ञवा'

--- साहित्यदर्पंश (३।१७६)

धिनौने दृश्य इसके मालम्बन हैं। उसमें कृपि, मिलखयाँ, दुर्गन्ध म्रादि उद्दीपन हैं। मोह, ग्रपस्मार, व्याधि म्रादि सञ्चारी हैं; थूकना, नाक सिकोड़ना, मुँह फेर लेना, ग्रांख मीच लेना ग्रादि इसके मनुभाव हैं। देवजी ने वीभत्स का इस प्रकार लक्षण दिया है:——

'बस्तु धिनौनी देखि सुनि, धिन उपजै, जिय माँहि। धिन बादै वीभःस-रस, चित्त की रुचि मिटि जाँहि॥'

—देवकृत शब्दरसायन (चतुर्थं प्रकाश, पुष्ठ ४३)

संसार से वैराग्य उत्पन्न करने के कारण यह शान्तरस का सहायक होता है। जहाँ पर संसार से घृणा विवेक के कारण होती है वहाँ पर जुगुष्सा, विवेकजा कहलाती है और जहाँ साधारण रूप से होती है वहाँ प्रायकी कहलाती है। वीभत्स के लिए यह आवश्यक नहीं कि माँस और कृमि का ही वर्णन हो वरन् यदि कोई नैतिक बुराई भी हो तो वीभत्स का आलम्बन बन जायगी। सुधार के लिए वीभत्स का वर्णन आवश्यक हो जाता है। भारतेन्द्र हरिइचन्द्र का काशी का वर्णन इसी उद्देश्य से किया गया है:—

'देखी तुमरी कासी, लोगो देखी तुमरी कासी । जहाँ बिराजें विश्वनाथ विश्वेवरजी श्रविनासी ॥ श्राधी कासी भाट भँडेरिया बामन श्री सन्यासी । श्राधी कासी रंडी मुंडी रॉंड खानगी खासी ॥ लोग निकम्मे भंगी गंजड लुच्चे वे-बिसवासी । महा श्रावसी भूटे शुहदे वे-फिकरे बदमासी ॥ 'मैली गली भरी कतवारन सड़ी चमारिन पासी । नीचे नल से बदबू उबलें, मनो नरक चौरासी ॥'

-अमजोगिनी (दूसरा गर्भाक्क)

ग्राजकल के सुधारक भी तो ऐसे ही वर्णनों द्वारा समाज-सुधार की भावना जाग्रत करते हैं।

श्रद्भृत: — विस्मय इसका स्थायी भाव है। इस भाव के परिपक्व होने पर ग्रद्भतरस उपस्थित होता है: —

'श्राहचरज देखे सुने, बिस्मय बाइत चित्त । श्रद्धुत-रस बिस्मय बढ़े, श्रचल, सचिकत निभित्त ॥'

—देवकृत शब्दरसायन (चतुर्थ प्रकाश, पुष्ठ ४**४**)

विस्मय का साहित्यदर्पण में लक्षण इस प्रकार दिया है :— 'विवधेषु पदार्थेषु जोकसीमातिवर्तिषु'

—साहित्यदर्पेश (३११७३)

'विस्फारश्चेतसो यस्तु स विस्मय उदाहतः'

—साहित्यदर्पण (३।१८०)

श्रद्भुत वस्तु श्रयवा श्रद्भुत कर्म करने वाला पुरुष इसका श्रालम्बन है। उसके गुणों की महिमा उद्दीपन है। वितर्क, श्रावेग, मोह, हर्ष श्रावि इसके सञ्चारी भाव हैं। श्रद्भुतरस का उदाहरण तभी उपस्थित होता है जब कि श्रालम्बन में कोई श्रद्भुत बात हो। सुवित-मात्र श्रद्भुत का उदाहरण नहीं बन सकता है:—

'देखो माई द्धि-सुत मैं द्धि जात।

एक श्रचंभो देखि सखी री, रिपु में रिपु जु समात ॥'

—सूरसागर (ना० प्र० स०, पुष्ट ३११)

यह अद्भृतरस नहीं है। इस कूट का अर्थ स्पष्ट कर देने पर कोई अचम्भे की बात नहीं रह जाती। यह बात श्रीकृष्णजी के दिध खाने के सम्बन्ध में कही गई है। दिध-सुत का अर्थ है उदिध-सुत = चन्द्रमा अर्थात् मुख-चन्द्र में दिध जाता है। चन्द्रमा और कमल का दैर है। मुख में कर-कमल जाते हैं। कोई विद्वान् ऐसा भी अर्थं लगाते हैं कि श्रीकृष्णाजी का हाथ काला था, काला राहू का रङ्ग है। चन्द्रमा और राहू रिपु हैं। चन्द्रमा भ राहू चला जाता है, इसलिए यह सूबित की संज्ञा में श्रायगा। श्रद्भुतरस का ग्रब उदाहरण लीजिए:—

'इहाँ उहाँ दुइ यालक देखा। मित श्रम मोरि कि श्रान विसेखा॥' 'तन पुलकित मुख यचन न श्रावा। नयन मूँ दि चरनन सिर नावा॥' —समचितिमानस (बालकाण्ड)

'मित अम मोरि कि आन विसेखा' में वितर्क सञ्चारी है। माता यह तर्क करती है कि मेरी मित में कुछ भ्रम हो गया है या कुछ श्रौर बात है। 'तन पुलकित मुख बचन न श्रावा' में रोमाञ्च श्रौर स्वर-भङ्ग अनुभाव (सात्विक भाव) हैं। इन श्रनुभावों में ही हुष सञ्चारी सूचित होता है:—

'केसन ! किह न जाइ का किहये।

देखत तय रचना विचित्र हरि! समुिक मनिह मन रहिये ।।१॥ सून्य भीत पर चित्र, रंग निहं, तनु बिनु लिखा चितेरे। धोये मिटइ न मरइ भीति, दुख पाइय प्हि तनु हेरे।।२॥'

—विनयपत्रिका (पद १११)

इसमें विस्मय स्थायी तो है ही, साथ में वितर्क सञ्चारी भी व्यञ्जित है। 'केसब किह न जाइ का किहए' में विस्मय के साथ माहात्म्य-कथन एक प्रकार का अनुभाव भी है किन्तु यहाँ अद्भुत शान्त का सहायक और पोषक होकर आया है।

ग्रद्भुतरस का देवजी ने जो उदाहरण दिया है उसमें वृषभानुजी के यहाँ के चिकत करने वाले वैभव का वर्णन प्रशंसनीय है। यशोदाजी की दासी को मिएा-खिनत मन्दिर में पड़े हुए राधाजी के प्रतिबिम्बों में ग्रसली राधाजी को पहचानने में कितनी कठिनाई हुई, यह दर्शनीय है:—-

'राधे को न्योति बुलाइबे को, बरसाने लों हों, पठई नँदरानी, श्री बृषुभानु की संपति देखि, थकी गतिश्री, मिलश्री श्रित बानी। भूलि गई मनि-मंदिर में, प्रतिबिंबनि देखि बिशेष भुलानी, चारि घरी लें चिलौति-चिलौति, मरू करि चंद्रमुखी पहिचानी।' —देवकृत शब्दरसायन (चतुर्थ प्रकाश, पृष्ठ ४४)

इसमें स्तम्भ सात्विक भाव श्रीर मोह सञ्चारी है। श्रवभृतरस के लिए भी रसराज होने का दावा किया गया है:— 'रसेसारश्चमस्कारः सर्वेशास्त्रमुखते । तन्त्रमत्कारसारत्वेसर्वत्राध्यम् तो रसः ॥'
—धर्मदत्त का मत (साहित्यदर्पण के तृतीय परिच्छेद में
कविराज विश्वनाथ द्वारा उद्धत)

प्रथीत् रस का सार चमत्कार में है जो सर्वत्र दिखाई देता है। चमत्कार का सार होने के कारण सब जगह ग्रद्भुतरस ही है।

याचार्य गुक्लजी ने ऊपर बतलाये हुए स्रद्भुतरस ग्रौर सूक्ति के ग्राधार पर ही इस मत का निराकरण किया है। चमत्कार सूक्ति में होगा, वह स्रद्भुतरस नहीं हो सकता।

नाट्यरस ग्राठ माने गये हैं। भरतमुनि ने पहले तो ग्राठ ही रस गिनाये हैं, पीछ से शान्तरस को गिनाकर उसके स्थायी भाव को ग्रीर सबसे प्रधानता भी दी है (इस बात पर सेठ कन्हें यालाल पोद्दार ने

शान्त बहुत जोर दिया है ) किन्तु पिछळे श्राचार्यों ने भी जिस प्रकार शान्तरस का वर्णन किया है उससे

यह प्रकट होता है कि शान्तरस को रसों में स्थान देने की परम्परा नहीं रही है। काव्यप्रकाश में भी पहले श्राठ ही स्थायी भाव गिनायों गये हैं, पीछे से निवेंद-प्रधान शान्तरस को गिनाया है—'निवेंदस्थायिभावाख्यः सान्तोऽपि नवमो रसः' (काच्यप्रकाश, धाइर)। निवेंद को सञ्चारियों में पहले स्थान देने के सम्बन्ध में काव्यप्रकाश में लिखा है कि श्रमञ्जलक्ष्प होने के कारण निवेंद को पहला स्थान नहीं देना चाहिए था किन्तु यह स्थायी भाव भी होता है इसलिए इसको पहला स्थान विया गया है:—

'निर्वेदस्यामङ्गलप्रायस्य प्रथममनुपादेखेऽप्युपादानं स्यभिचारित्वेऽपि स्थायिताऽभिनार्थे।'

## —काव्यप्रकाश ( ४।३४ के पश्चात् की वृत्ति )

प्रायः अमङ्गलरूप होने से निर्वेद का उल्लेख सञ्चारी भावों के ग्रादि में नहीं होना चाहिए था (ग्रमङ्गलसूचक वस्तु को पहले नहीं रखते हैं)परन्तु वह स्थायी भाव भी होता है ग्रतएव सञ्चारी भावों में उसे पहला स्थान दिया गया है।

यह बात विचारणीय है कि नियंद को भरतमुनि ने व्यभिचारी भावों में क्यों रक्ष्या। इसका एक उत्तर 'मिनतरसामृत-सिन्धु' में दिया गया है कि जब उसकी उत्पत्ति तत्त्वज्ञान से होती है तब तो वह स्थायी भाव होता है भीर जब इष्ट के ग्रनिष्ट हो जाने से प्राप्त होता है ('तिया मुई धन सम्पत्ति नासी, मूइ मुद्दाय भए संन्यासी') तब वह व्यभिचारी होता है। दूसरी बाल यह भी विवेचनीय है कि उन्होंने श्रङ्कार, रौद, वीर, वीभत्स को प्रधान मानकर उनसे कमशः हास्य, करुगा, ग्रद्भुत ग्रौर भयानक की उत्पत्ति बतलाई है। इस प्रकार उन्होंने पहले परम्परानुकूल ग्राट ही रस माने हैं ग्रौर निवेद को सञ्चारी माना है। सम्भव है नवम रस की बात पीछे से सोची हो या ग्रन्थ किसी द्वारा बढाई गई हो।

शान्त के रसों में स्थान दिये जाने के सम्बन्ध में साहित्यदर्पण में कहा गया है कि जहाँ न सुख हो, न दुःख हो, न चिन्ता हो, न द्वेष हो, न राग हो, न कोई इच्छा हो:—

'न यत्र दुःखं न सुखं न चिन्ता न हे घरागौ न च काचिदिच्छा। रसः स शान्तः कथितो सुनीनद्रैः सर्वेषु भावेषु सम प्रमाणः॥'

—साहित्यदर्पेण (३।२४६ की वृत्ति में उद्धत)

एसे स्वरूप वाले शान्तरस में सञ्चारी नहीं हो सकते और वह रस नहीं कहा जा सकता।

इसके उत्तर में कहा गया है कि तृष्णा के क्षय का सुख सब सुखों से बढ़कर होता है फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि उसमें सुख नहीं होता है ग्रीर योगी, मुक्त ग्रीर वियुक्त को सब तरह का ज्ञान हो सकता है, फिर सञ्चारियों के ज्ञान में क्या बाधा ? यह बात तो ग्राठ रस माने जाने की परम्परा की ग्रीर संकेत करती है। ज्ञान्तरस को रस न मानने के सम्बन्ध में यह भी कहा गया है कि नट में ज्ञाम की साधना ग्रसम्भव है। नट स्वभाव से चञ्चल होता है, उसमें शर्म कहाँ:—

'शान्तस्य शमसाध्यत्वान्नटे च तदसंभवात्। श्रष्टावेव रसा नाट्ये शान्तस्तत्र न युज्यते॥'

—रसगंगाधर (पुष्ठ २६)

इसी उत्तर में कहा गया है कि नट निलिप्त है, जब वह करुण में दुःखी नहीं होता है श्रीर रीद्र में गुस्सा नहीं करता है—'किंग्नन रसं स्वद्ते नटः' (सङ्गीत-रत्नकर)—तब शान्तरस के श्रीमनय के लिए ही क्यों जरूरी समफा जाय कि वह शान्त रहे। शान्तरस का भी उसके अनुभावों द्वारा (पद्मासन लगाकर बैठना, नासाग्रवृष्टि करना, प्रसन्तमुद्रा धारण करना ) श्रीमनय हो सकता है। इसलिए शान्त को काव्यरस ही नहीं, नाटचरस भी माना जा सकता है। भरतमुनि द्वारा पहले ग्राठ ही रस गिनाये जाकर पीछे से शान्तरस के उल्लेख होने की एक व्याख्या यह भी हो सकती है कि उन्होंने मूल रस को अलग रखना चाहा हो। रस में जो श्रानन्द रहता है वह शान्तरस का श्रङ्ग जरूर है किन्तु रीद्र, भयानक ग्रादि में जो क्षोभ श्रीर विक्षेप रहता है वह शान्ति के

साथ मेल नहीं रखता है। शान्त को हम कठिनता से ही मूल रस मान सकते हैं। थोड़े विचार के साथ उसके स्वतन्त्र रस मानने में विशेष आपत्ति नहीं है।

यह बात विवादास्पद श्रवस्य है कि तट को श्रभिनीत रस का वास्तविक श्रनुभव होता है या नहीं। कुछ लोगों का तो कहना है कि सफल तट वही है जो

ग्रभिनीत विषय का वास्तविक अनुभव करे। रूस में

विशेष 'भ्रोवरउमेगा' एक स्थान है, वहाँ साल में एक बार ईसामसीह के जीवनवृत्त का अभिनय होता है। उन

ग्रभिनेताग्रों के लिए कहा जाता है कि वे ग्रभिनीत विषय का वास्तविक श्रभिनय करते हैं। इसके विपरीत लोगों का कहना है कि नट वास्तविक दुःख का अनुभव किया करे तो वह पागल हो जाय। इस सम्बन्ध में एक ग्रभिनेता का कथन है कि दूसरों को प्रभावित करने के लिए स्वयं अप्रभावित नहीं दिखाई पड़ना चाहिए ('To move others one should appear not to be unmoved')। लेकिन वास्तविक बात यह है कि यह बात वहुत-कुछ श्रभिनेता के स्वभाव पर निर्भर रहती हैं। किन्हीं में मनोवेग के स्रोत बिल्कुल ऊपर होते हैं, जरा-सी बात कहने में वे उबल पड़ते हैं ग्रीर कुछ में गहरे होते हैं। जब तक निजी दुःख न हो तब तक वे रोते नहीं हैं। जिनमें बुद्धि का प्राधान्य होता है वे ग्रभिनय करते समय निरपेक्ष बने रहते हैं ग्रीर जिनमें रागात्मकता का प्राधान्य होता है उनका ग्रभिनय वास्तविक हो जाता है किन्तु वे उस वास्तविकता को एक ही ग्रभिनय में ग्राखीर तक कायम नहीं रख सकते ग्रीर न रोज-रोज उसको निभा सकते हैं।

शम शान्तरस का स्थायी भाव है, उसका साहित्यदर्पण में लक्षण इस प्रकार दिया गया है:---

'शमो निरीहावस्थायां स्वात्मविश्रामजं सुखम्'

--साहित्यदर्पेश (३११८०)

संसार की निस्सारिता या परमात्मा इसका आलम्बन है। तीर्थ, पुण्याश्रम, वन, महापुरुषों का सत्सङ्ग इसके उद्दीपन हैं। रोमाञ्च, अश्रु, पद्मासन लगाकर बैठना आदि इसके अनुभाव हैं। निर्वेद, हर्ष, स्मृति, मित, भूत-दया आदि इसके सञ्चारी हैं।

संसार की असारता की स्रोर ध्यान स्नाकित कर उससे वैराग्य उत्पन्न करना और जीव को ईश्वरोन्मुख करना शान्तरस के पदों का का मूल उद्देश्य रहता है। एक उदाहरएा तुलसी से यहाँ दिया जाता है जिसमें संसार की निस्सारता पर बल दिया गया है:— 'मैं तोहिं श्रव जान्यो संसार। बाँधि न सकहिं मोहि हरि के बल, प्रगट कपट-श्रागार ॥१॥ देखत ही कमनीय, कछू नाहिंन पुनि किये विचार। ज्यों कदलीतरु-मध्य निहारत, कबहुँ न निकसत सार॥२॥

--विनयपत्रिका (पद १८८)

नीचे के पद में गुण-कथन के साथ शान्तरस के अनुभावों को देखिए :—
'अजहुँ आपने राम के करतव समुभत हित होइ ।
कहँ तू, कहँ कोसलधनी, तोको कहा कहत सब कोइ ॥१॥'
'भजन विभीषन को कहा, फल कहा दियो रघुराज ।
राम गरीब-निवाज के बड़ी बाँइ-बोलकी लाज ॥६॥'
'सजल नयन, गदगद गिरा, गहबर मन, पुलक सरीर ।
गावत गुनगन राम के केहिकी न मिटी भव-भीर ॥८॥'

—विनयपत्रिका ( पद १६३ )

इन ग्रंतिम पंक्तियों में शान्तरस के अनुभाव हैं। इसमें रघुनाथजी ग्रालम्बन हैं। उनकी भक्तवत्सलता उद्दीपन है; स्मृति, दैन्य ग्रादि सञ्चारी इसमें व्यञ्जित हैं। इस प्रकार शान्तरस की पूर्ण सामग्री हो जाती है।

वात्सल्य को दशवाँ रस माना गया है किन्तु उसके सम्बन्ध में भी शान्त-रस-का-सा ही विवाद है। वत्स, पुत्रादि के विषय में रित को वात्सल्य कहते हैं। इसके सम्बन्ध में यह प्रश्न है कि शास्त्रियों ने दाम्पत्य

वात्सल्य ऋोर रित के श्रतिरिक्त और रितयों को (रस नहीं) भाव भक्ति माना है। इस हिसाब से भिक्त, वात्सल्य, राजभिक्त, देशभिक्त ये सब भाव माने जायेंगे।

रित शुङ्गार का स्थायी भाव है। साहित्यदर्पण आदि में जो रित की परिभाषा है, वह काफी व्यापक है और उसमें देवादिविषयक रितयाँ भी आ सकती हैं। मन के अनुकूल विषय में मन के प्रेमाई होने को रित कहते हैं—'रितर्मनोऽजुकूलेऽथें मनसः प्रवणायितम्'—(साहित्यदर्पण, २।९७६)—पुत्र, राजा, देश, ईश्वर आदि सब मन के अनुकूल विषय हैं किन्तु यह प्रश्न रह जाता है कि पुरुष-स्त्री के पारस्परिक आकर्षण के अतिरिक्त इन विषय में भी मन उतना ही द्रवणशील हो। सकता है या नहीं? जो लोग यह मानते हैं कि इन विषयों में मन उतना द्रवणशील नहीं हो सकता वे देवादिविषयक रित को भाव मानेंगे किन्तु जो लोग यह मानते हैं कि इनमें मन उतना ही प्रेमाई हो सकता है व इनको शुङ्गार के व्यापक रूप के अन्तर्गत मान सकते हैं। भरतमुनि ने कहा

भी है कि जो कुछ पवित्र है, शृङ्गार से उपमा देने योग्य है किन्तु शृङ्गार शब्द की व्युत्पत्ति ('श्रुङ्गां हि मन्मथोज्ञों दस्तदागमनहेतुकः'—अर्थात् शृङ्गां, मन्मथ या कामदेव को कहते हैं, उसके आगमन का कारण शृङ्गार कहलाता है) में मन्मथ अर्थात् कामदेव शब्द लगा हुआ है, इसलिए वात्सल्यादि को इसके अन्तर्गत करने में थोड़ी बाधा पड़ती है, इसीलिए वैष्णवों ने शृङ्गार को मधुर या माधुर्यरस कहा है।

माधुर्य शब्द में शृङ्गार का उज्ज्वल सार श्राजाता है श्रीर यह शब्द व्युत्पत्ति की बाधा से मुक्त हो जाता है। वैसे भी शब्दों के व्यवहार में उनका इतिहास कम देखा जाता है। श्राजकल के मनोवैज्ञानिक वात्सत्य श्रीर भितत दोनों को ही कामवासना के श्रन्तर्गत करने में संकोच नहीं करते। भितत को तो वे शृङ्गार का उन्नयन श्रथात् ऊँचा उठा हुश्रा रूप मानते हैं। वात्सत्य में तो वे शृङ्गार की भी भौतिक प्रसन्तता का पूर्व रूप मानते हैं। भितत श्रीर वात्सत्य में शृङ्गार-की-सी कोमलता श्रीर मधुर चिन्ता श्रवश्य रहती है।

वात्सल्य, भिवत ग्रादि को भाव मानने या उनको शृङ्कार के ग्रन्तर्गत मानने में उनका पूरा मान नहीं होता। उनके स्थायी भावों में वही कोमलता ग्रीर तन्मयता है जो ग्रीर रसों में। वात्सल्य का तो हमारी ही नहीं जाति की रक्षा से सम्बन्ध है। उसका हमारी ग्रारम्भिक श्रावश्यकताग्रीं से सीधा लगाव है। यह भाव जानवरों में भी होता है, इसलिए इसको स्वतन्त्र रस के रूप में स्वीकार किया है। उसका चमत्कार स्पष्ट है—'स्फुर्ट चमत्कारितया वत्सलं च रस विदुः' (साहित्यदर्पण, ३१२४१)।

भिक्तरस को भरतमुनि ने शान्तरस के ग्रन्तर्गत माना है। इसमें बाधा केवल इतनी है कि शान्ति में वैराग्य रहता है ग्रीर भिवत में राग। इस ग्रापित का निराकरण इस प्रकार हो जाता है कि भिवत में भी सांसारिक विषयों से विराग रहता है। राग केवल सिच्चादानन्द परमात्मा या उसके ग्रवतारों में रहता है। कुछ ग्राचार्य देवादिविषयक रित के ग्रन्तर्गत रखकर इसे भाव कहते हैं, यह भिवत की मर्यादा को घटाना है। भिवत में भी श्रृङ्कारकी-सी ही नहीं वरन् उससे बढ़कर तन्मयता रहती है, इसलिए भवतों ने उसे स्वतन्त्र स्थान दिया है। वैष्णवाचार्यों ने भिवत को मुख्य रस मानकर इसके मुख्य भेदों में शान्त, दास्य, सख्य, वात्सख्य ग्रीर मधुर (श्रृङ्कार) को माना हैं श्रीर गौण में हास्य, श्रद्भुत, वीर,किस्ण, रौद्र, भयानक ग्रीर दीभत्स को स्थान दिया है। देश-भिवत का भी इतना साहित्य बढ़ता जाता है कि कालान्तर में शायद उसको भी स्वतन्त्र स्थान देना पड़े। ग्राजकल के मनोवैज्ञानिक तो भितत

को भी शृङ्गार के श्रन्तार्गत रखना चाहते हैं।

वास्सल्य का वर्णन : इसका स्थायी भाव स्नेह है। पुत्रादि इसके आल-म्बन हैं और ज़नकी चेष्टाएँ (तृतलाना आदि कियाएँ), विद्या-प्रेम, बौर्यादि गुण, उसके खिलौने, कपड़े आदिभौतिक पदार्थ उद्दीपन हैं। उसका आलिङ्गन, सिर सूँघना, उसकी और देखना, थपथपाना, रोमाञ्च आदि अनुभाव हैं। बङ्का, हर्ष, गर्व आदि सञ्चारी भाव हैं। वात्सल्य-वर्णन में सूरदासजी का स्थान सर्वोपरि है। वात्सल्य का वर्णन कृष्ण की चेष्टाओं के रूप में तीचे के पद में देखिए:—

- (क) 'हों बिल जाउँ छ्वीले लाल की। धूसरि धूर छुटरुविन रैंगिनि, बोलिन बचन रसाल की।' —सूरपञ्चरन (बालकृष्ण, पृष्ठ १८)
- (ख) 'तनक मुख की तनक बतियाँ, बोलत हैं तुतराइ। जसोमित के शान-जीवन. उर लिथी लपटाइ॥'

- सूरसागर (ना० प्र० स०, पृष्ठ ३१७)

(क) की पहली पंक्ति वात्सल्य का अनुभावरूप कही जा सकती है। यहाँ किव का माता से तादात्म्य है और दूसरी में उदीपन है। (ख) की पहली पंक्ति में उदीपन है और दूसरी पंक्ति में अनुभाव है। दोनों में हर्ष सञ्चारी भी व्यञ्जित है।

गोस्वामी तुलसीदासजी ने भी उद्दीपनरूप में श्रीरामचन्द्रजी की चेष्टात्रों का बड़ा सून्दर वर्णन किया है:—

'कवहूँ सिस माँगत धारि करें, कबहूँ प्रतिबिंग निहारि डरें। कबहूँ करताल बजाइके नाचत, मातु सबै मन मोद भरें।। . कबहूँ रिसिश्राह कहैं हठिके, पुनि लेत सोई जेहि लागि थरें। ग्रथधेस के बालक चारि सदा तुलसी-मन-मन्दिर में बिहरें।।

--कवितावली (बालकागड)

ग्रंतिम पंवित इसे शान्तरस या भिवतरस का रूप दे देती हैं।

निम्नोल्लिखित पद में माता की चिन्ता का जो वात्सत्य के सञ्चारियों में से है बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण मिलता है। कृष्णाजी अपने असली माता-पिता के पास पहुँच जाते हैं किन्तु माता यशोदा की चिन्ता बनी रहती है। 'हों तो धाय तिहारे सुत की' में बड़ा मार्मिक व्यङ्गच है:—

'सँदेसो देवकी सों किहयो। हों तो धाय तिहारे सुत की कृपा करत ही रहियो।। उबरन तेल श्रोर ताती जल देखत ही भिज जाते। जोइ जोइ माँगत सोइ सोइ देती करम करम करि न्हाने॥ तुम तौ टेब जानतिहि ह्वे ही तऊ मोिं कहि श्राये। श्रात उठत मेरे लाल लड़ेतेहि माखन-रोटी भाषे॥'

--- अमरगीतसार ( पृष्ठ १४६ )

कृष्ण के काले होने पर बलरामजी उन्हें खिजाते हैं किन्तु यशोदाजी उनके कालेपन पर ही गर्व करती हुई कृष्ण के मन से हीनता-भाव दूर करने का प्रयत्न करती हैं। इसमें गर्व सञ्चारी का ग्रम्हा उदाहरण है:—

'मोहन, मानि मनायों मेरो । हों बिलहारी नंद-नंदन की, नैंकु इते हैंसि हेरो ॥ कारों कहि-कहि तोहिं खिस्तावत, बरजत खरो धनेरो । इंद्रनील मिन तें तन सुंदर, कहा कहै बल चेरो ॥ न्यारों जूथ हाँकि लें अपनी, न्यारी गाय निवेरो । मेरो सत सरदार सबनि की, बहुतें कान्ह बड़ेरो ॥'

-स्रसागर (ना० प्र० स०, पृष्ठ ३३४)

यात्सल्स के गर्व ग्रीर शृङ्गार के गर्व में थोड़ा ग्रन्तर है। शृङ्गार का गर्व ग्रपने सम्बन्ध में होता है किन्तु वात्सल्य का गर्व ग्रपने के (अर्थात् पुत्रादि के) सम्बन्ध में होता है।

शङ्का सञ्चारी का भी एक उदाहरण लीजिये:---

'जसोदा बार-बार यों भावें।

है जज में कोउ हित् हमारो, चलत गोपाल हिं राखे ? कहा काज मेरे छगन-मगन को, नृप मधुपुरी खुलायो ? सुफलक-सुत मेरे प्राण हतन को कालरूप हो प्रायो ॥'

- सूर-संदर्भ (सरस्वती सीरीज, पद ३६८)

'त्रियप्रवास' से यशोदाजी की वात्सल्यभरी चिन्ता का उदाहरण दिया जाता है। यशोदाजी वालकृष्ण को नन्दजी के साथ मथुरा भेजती हुई कहती है:—

'खर पवन सतावे लाबिले को न मेरे। दिनकर-किरणों की ताप से भी बचाना। यदि उचित जैंचे तो छाँह में भी बिठाना। मुख-सरसिज ऐसा म्लान होने न पावे।'

— प्रिय-प्रवास (पृष्ठ ४३)

राधिका रानी के मन में उत्पन्न हुई ग्राशङ्का का भी एक उदाहरण नीचे दिया जाता है:—

'मधुपुर-पति ने हैं ज्यार ही से बुलाया। पर कुशल हमें तो हैं न होती दिखाती। भिय-विरह-घटायें घरती श्रा रही हैं। घहर-चहर देखों हैं कलेजा कँपाती।'

— प्रिय-प्रवास (पृष्ठ ४१)

भाव के व्यापक अर्थ में तो सभी रस-सामग्री और रस भी आजाते हैं किन्तु भाव का एक विशेष अर्थ में भी प्रयोग होता है जिसमें वह अपूर्ण रस के रूप में आता है। साहित्यदर्गणकार ने भाव की इस प्रकार

भाव • व्याख्या की है :—

'सञ्चारिणः प्रधानानि देवादिविषया रति: ॥' 'उद्बुद्मान्न: स्थायी च भाव इत्यभिधीयते ।'

—साहित्यद्र्पेस ( ३।२६०,२६१ )

जहाँ निर्वेद, मोह, वितर्क ग्रादि सञ्चारी भाव का वर्णन रस के ग्रङ्गरूप न होकर ग्रथीत् स्थायी भाव के पोषक रूप से न होकर स्वतन्त्र रूप से हो—देव, पुत्र, मित्रादि विषयों में रित स्थायी भाव हो (शास्त्रीय दृष्टि से केवल दाम्पत्य रित ही रित कहलाती है) ग्रथवा स्थायी भाव उद्बुद्ध-मात्र होकर रह जायँ ग्रथीत् ग्रनुभाव ग्रादि सामग्री से पुष्ट न हों—वहाँ इनकी भावसंज्ञा होती है।

स्थायी भाव प्रधान होते हुए भी बिना सहायक सामग्री के रससंज्ञा को प्राप्त नहीं होता है। ऊपर श्रुङ्गार, वात्सल्य ग्रादि के सम्बन्ध में सञ्चारियों के जो वर्णन ग्राये हैं वे रस के ग्रङ्ग होकर ग्राये हैं, नीचे के वर्णन में स्मृति के साथ मोह सञ्चारी है। यहाँ भाव को ('मूले राज-काज भीन भीतर को जाहबीं') ही प्रधानता दी गई है, देखिए:—

'यहै वृन्दावन वेई मंजु पु'जिन में,
गु'जिन के हार फूल गहिनो बनाइबो।
वैही भाँति लेलि लेलि संगण्याल बालिन के,
श्रानन्द मगन भये मुरली बजाइबो।
मोरन की घोर मंद पवन मकोरे श्ररु,
वंशीवट तट वैठि सारंग को गाइबो।

इतनो कहत बज प्राँखन में श्राय गयी भूले राज-काज भीन भीतर की जाइगी ॥'

— लेखक के नवरस में उद्दुत (पृष्ट २८२)

इसमें रितभाव भी है किन्तु यज के प्रति है इस हिसाब से भी यह भाव ही है।

देवादिविषयक रित के उदाहरएों की कमी नहीं है किन्तु इस रित को भिक्ति से स्वतन्त्र स्थान ही देना अच्छा है। दरवारों में जो राजाविषयक रित चादुकारिता के रूप में दिखाई जाती है, उसे यदि भाव कहें तो कोई बुराई नहीं है। इसीलिए तो गोस्वामीजी ने कह दिया था:—

'कीन्हें प्राकृत जन गुग्र गाना । सिर धुनि गिरा लागि पिछ्नताना ॥'
—रामचरितमानस (बालकाण्ड)

उद्बुद्ध-मात्र स्थायी मात्र :—इसका उदाहरण नीचे दिया जाता है :— कांसकराज के काज हों आज त्रिकूट उपारि, के बारिधि बोरों। महा भुजद्यह हूँ ग्रंडकटाह चपेट की चोट चटाक दें फोरों॥ श्रायसभंग कें जों न डरों, सब मीजि सभासद सोनित घोरों। बाक्षि को बाकक जो 'तुकसी' दसहू सुख के रन में रद तोरों॥'

-कवितावली (लक्काकागड)

इसमें श्रायसु-भङ्ग की श्राशंका के कारण उत्साह की पूर्णता में कमी श्रा जाती है। भाव ही रह जाता है, रस नहीं बनता।

रसाभाव श्रीर भावाभास :—जो वस्तु जहाँ न हो वहाँ उसे मान लेना आभास कहलाता है। अनौचित्य के कारण रस विरस्न हो जाता है, इसीलिए वह रसाभास कहलाता है ( 'श्रनुचित है रस भाव वहुँ तै किहिये श्राभास' )। इस श्रीचित्य-निर्णय में रागात्मक तत्त्व के साथ बृद्धितत्त्व लग जाता है। श्रानन्त्ववर्द्धन ने कहा है कि अनौचित्य से बढ़कर रसभङ्ग का कोई कारण नहीं होता है। श्रीचित्य के समावेश ही में रस का रहस्य है:—

> 'श्रमीचित्यादते नान्यद्, रसभङ्गस्य कारणम्। प्रसिद्धौचित्यबन्धस्तु रसस्योपनिषत्परा ॥'

> > - व्यक्तिविवेक (पृष्ठ १३३)

वैसे तो श्रीचित्य में श्रलङ्कार, रीति श्रावि सभी श्राजाते हैं किन्तु रसागास के सम्बन्ध में श्रालम्बन श्रीर श्राश्रयों के श्रीचित्य पर ही श्रधिक बल दिया गया है। श्रीमनवगुप्त ने कवि की रिसकता विभावादि के श्रीचित्य में ही मानी है:---

## 'विभावाद्यौचित्येन विना का रसवत्ता कवेरिति ।'

श्रक्कार का अनौचित्य: — निम्नोल्लिखित प्रकार की रितयाँ शृङ्काररस का अभास कही जायँगी । उपनायकविषयक, मृतिविषयक, गुरु-पत्नीविषयक, (जैसी चन्द्रमा की वृहस्पति की पत्नी में), बहुनायकविषयक, अनुभयनिष्ठ (जो एक ओर से ही हो ), प्रतिनायकनिष्ठ, अधम पात्र अथवा तिर्थ्यम् योनिनिष्ठ।

यन्य अनौचित्य: — गुरुजनों और वृद्धों के प्रति हँसी और कोध, हास्य तथा रौद्र का रसाभास होगा। इसी प्रकार ग्रशक्त, शस्त्रहीन, स्त्री (ताड़का-वध के लिए श्रीरामचन्द्रजी को दोष ही दिया जाता है ) और सज्जन के प्रति वीरता दिखाना वीररस का ग्राभास होगा (भरतजी के ग्रागमन पर लक्ष्मणजी का लड़ने को तैयार हो जाना वीररस का ग्राभास था, रामचन्द्रजी को सम-भाना पड़ा ('खखन तुम्हार सपथ पितु श्राना। सुचि सुबन्धु निहं भरत समाना')। श्रेष्ठ पात्र में भय का दिखाना भयानकरस का ग्राभास होगा। हमारे यहाँ के ग्राचार्थों ने श्रीचित्य ग्रीर शालीनता का हमेशा ध्यान रक्खा है।

इसी प्रकार लज्जा, कोधादि भावों का भी ग्राभास होता है। व्यर्थ कोध (ग्रपुष्ट कोध) का उदाहरएा दासजी से यहाँ दिया जाता है। इस दोहे में कोध ग्रीर शङ्का व्यर्थ थी:—

> 'दरपन में निज छाँह सँग, लखि श्रीतम की छाँह। खरी जलाई रोस की, ल्याई श्रेंखियन माँह॥' —भिखारीदासकृत काव्यनिर्णय (रसाङ्ग-वर्णन, ४४)

विजयी राजा के प्रति विजित की चाटुकारिता भावाभास होगा।

सावशान्ति, भावोदय, भावसंधि श्रोर भावशवलता: — भाव-जगत बड़ा संकुल माना गया है। कभी एक भाव की चमत्कारपूर्ण शान्ति हो जाती है, कहीं पर चमत्कार के साथ दूसरे भाव का उदय होता है श्रीर कभी दो भाव मिल जाते हैं। ये भाव एक साथ रहकर भाव के आश्रय को दोनों श्रोर खोंचते हैं। श्रन्तईन्द्र ग्रादि शब्द पाश्चात्य प्रभाव से ग्राए हुए बतलाये जाते हैं किन्तु सन्धि भी श्रन्तईन्द्र का रूपान्तर है, श्रन्तर केवल मनोवृत्तियों का है। पाश्चात्य देशों की मनोवृत्ति संघर्षमय है, इसीलिए वे श्रन्तईन्द्र (Internal Conflict) की बात कहते हैं। भारतीय मनोवृत्ति शान्तिमय है, इसलिए उसे वे भावसन्धि कहते हैं। जहाँ कई भाव एक-दूसरे के बाद उदय श्रीर शान्त होते रहते हैं वहाँ शवलता का उदाहरण उपस्थित होता है। भावसन्धि में केवल दो ही भाव होते हैं ग्रीर एक साथ होते हैं। भावशवलता में कई भाव

होते हैं ग्रीर कमशः ग्राते हैं। कुछ लोग बहुत भावों के एक साथ ग्राने को ही शवलता कहते हैं। भावशान्ति ग्रीर भावोदय सापेक्ष शब्द हैं। एक भाव की शान्ति दूसरे भाव के उदय से ही होती है किन्तु जहाँ शान्ति का ग्रधिक महत्त्व होता है वहाँ भावशान्ति कहलाती है ग्रीर जहाँ भाव के उदय का महत्त्व होता है वहाँ भावोदय होता है।

जब लक्ष्मगाजी के शिवत लगी थी उस समय विषाद का भाव छाया हुन्रा था। श्रीरामचन्द्रजी विलाप कर रहे थे किन्तु हनुमानजी के ग्राजाने से वह भाव एक साथ शान्त हो गया। वहाँ पर उस भाव की शान्ति में एक प्रकार का सुख मिलता है:---

> 'प्रभुविजाप सुनि कान, विकल भये बानरनिकर। ग्राह गयउ हनुमान, जिमि करुना महाँ बीर रस।।'
> —रामचरितमानस (जङ्काकागड)

—रामचारतमानस (लङ्काकाएड)

भावोदय:--जहाँ पर नए भाव का उदय ही अभीष्ट हो वहाँ वही चमत्कारिक समभा जायगा और भावोदय का उदाहरण होगा।

चकव्यूह के समय अर्जुन के न होने से पाण्डवों में निराशा का भाव छाया हुआ था। स्वयं अभिमन्यु भी हताश हो रहे थे—'हिम्मत हराल हूं हताल हिय हारि रहे, सोचत उदास उत्तरेस हू सकाये से'—किन्तु अभिमन्यु को गर्भ में से सुनी हुई चकव्यूह की बात याद आजाने से उसमें एक नये उत्साह की जाग्नति होती है, यह भावोदय का अच्छा उदाहरएा है:—

'श्राई ब्यूह-भेदन-किया की सुधि ज्यों ही किन्तु,
गर्भ माँहि श्रभंक-दसा की बुधि जागी है।
'सरस' कहै, त्यों सब्यसाँची—सुत धानन पै,
श्रीर धोप श्राई जो कछूक कोप-पागी है।।
नयन-सरोजनि में श्रायो नयो रङ्ग, श्रंग—
श्रोजनि समायो, चित्त-चिन्ता सब मार्गा है।
थरकन जागी रद-कोर कृटिलैंहें होय,
भौंहें दोय, बीर-बाहु फरकन जागी है।।'

—रामचन्द्रशुक्त 'सरस' रचित श्रमिमन्यु-बध (पृष्ठ ४)

यहाँ पर नये जाग्रत भाव उत्साह को श्रधिक महत्त्व मिला है, बीर में रीद्र सहायक रूप से मिला हुआ है।

भावसिध:--जहाँ समान बल वाले दो भाव श्राकर मिल जायँ वहाँ

भावसिन्ध होती है। दो भावों की उपस्थित में संघर्ष अपने-आप शुरू हो जाता है, उनमें से एक प्राधान्य चाहता है। बिहारीलालजी का निम्नोछिखित दोहा इसका अच्छा उदाहरए। है:—

'नई लगनि, कुल की सकुच विकल भई श्रक्कलाह । दुहूँ श्रोर ऐंची फिरित, फिरकी बों दिनु जाह ॥' —-बिहारी-ररनाकर (दोहा २०४)

इसमें मन की खींचतान शरीर में भी प्रकट हो जाती है, एक उदाहरसा भिषारीदासजी के 'काव्यनिर्णय' से लीजिए :—

> 'कंसदलन को दौर उत, इत राधा हित जोर। चित रहि सके न स्थाम चित, एँ चि लगी दुहुँ थोर॥'

—भिखारीदासकृत काव्यनिर्णय (रसाङ्ग-वर्णन ४६)

भावशवतता: — कई भावों के एक-दूसरे के पश्चात् आने का उदाहररए कुलपितिमिश्र से नीचे दिया जाता है:—

> 'हग जज़के राते भये, रूखे फलके भाय। नेह भरे जखि जोचनन. सकुचे परसत पाय॥'

> > — लेखक के नवरस में उद्धृत (पृष्ठ १६१)

इसमें ललक द्वारा पहले उत्सुकता दिखाई गई है फिर उसके सन्तुलन के लिए उदासीनता का भाव आगया है किन्तु वह उदासीनता अधिक देर न ठहर सकी। नायिका की उदासीनता से प्रियतम नाराज न हो गये हों, इस भाव के परिहार के लिए ही उसमें दीनता आगई है किन्तु दीनताजन्य हृदय की बढ़ी हुई उमङ्ग को लज्जा ने रोक दिया है और उस लज्जा के ही अधिकार में चरण स्पर्श किये गये हैं।

भिखारीदासजी ने अपने 'काव्य-निर्णप' में जो उदाहरण दिया है उसमें भावों को एक साथ दिखाया गया मालूम पड़ता है, देखिए :---

'हरि संगति सुख मूल सखि, ये परपंची गाऊँ। त् किह तौ तिन संक उत, हम बचाइ द त बाऊँ॥'

—भिखारीदासकृत काव्यनिर्ण्य (गसाङ्ग-वर्णन ४१)

इसमें मिलन की उत्कण्ठा, बदनामी की ग्राशङ्का, सखी के प्रति विश्वास, उत्कण्ठा पूरी न होने से उत्पन्न ग्रावेग ग्रीर साथ ही दैन्य भी है। शङ्का को दबा देने वाला निश्चय भीर धैर्य के साथ ग्रभिलापापूर्ति के लिए उत्साह है।

केशवदासजी की रामचित्रका से उद्भृत नीचे के छन्द में भी भावशयलता का श्रच्छा उदाहरएा मिलता है:— 'ऋषिहि देखि हरपे हियो, राम देखि क्रम्हिलाय। धनुष देखि डरपे महा, चिन्ता चित्त डोलाय॥'

-रामचन्द्रिका (बालकाएड)

यद्यपि काव्य के सभी दोष रस-दोष हैं क्योंकि वे रसानुभूति में बाधक होते हैं तथापि कुछ दोष ऐसे भी हैं जो रस से ही सीघा सम्बन्ध रखते हैं, रस-दोष उनका ही यहाँ उल्लेख किया जायगा। साहित्यदर्पण के श्रनकूल रस-दोष इस प्रकार हैं:—

9. स्वशब्दवाच्य दोष: — अर्थात् रस या उसके स्थायी भाव का उसी शब्द हारा कथन अर्थात् जिस रस का वर्णन हो रहा हो, उसका नाम ले आना। यह बात इसलिए रक्खी गई है कि रस व्यङ्गच है, वाच्य नहीं। रस के व्यञ्जित होने में जो आनन्द आता है वह उसके नाम ले देने में नहीं। यह रस और व्यञ्जना के पारस्परिक सम्बन्ध का एक उदाहरण है। सञ्चारी भावों का स्वशब्द वाच्यत्व इतना दोष नहीं माना जाता, जहाँ पर विभाव-अनुभाव द्वारा वह व्यञ्जित न हो सके वहाँ उसके नामोल्लेख में दोष नहीं होता। स्थायी भाव के स्वशब्दवाच्यत्व का एक उदाहरण लीजिए:—

'शरद निशा भीतम भिया, विहरति ऋतुपम भाँति। ज्यों ज्यों रात सिरात ऋति, त्यों त्यों रति सरसाति॥'

—लेखक के नवरस में उद्धत (पुष्ठ ६०<del>८</del>)

- २. प्रतिकृत विभावादि का प्रह्ण :—प्रथात् विरोधी रसों के अनुकूल स्थायी भावों का वर्णन। विरोधी रस का साथ ग्राना तो दोष है ही किन्तु उसकी सामग्री का ग्राना भी दोष है, जैसे—'मानं मा कुरु तन्विक्व ज्ञास्वा यौवनमस्थिर' (हे तन्विक्व ! तू यौवन को ग्रस्थिर जानकर मान मत कर)। यौवन की ग्रस्थिरता शान्तरस का उद्दीपन है इसलिए इसका श्रुङ्कार में उल्लेख दोष है।
- ३. क्रिष्ट करूपना :-- अर्थात् विभावादि के सम्बन्ध में विलब्ध कृत्पना वाञ्छनीय नहीं होती, न उसमें अस्पब्दता या विकल्प के लिए स्थान है। इसका एक उदाहरण 'काव्यनिर्णय' से लीजिए:--

'उठित गिरति फिर फिर उठित, उठि उठि गिरि गिरि जाति ।
कहा करों कासे कहों, क्यों जीवे यहि राति॥'
—भिखारीदासकृत काष्यितिर्णय (रसदोप वर्णान ७)

इसमें यह नहीं मालूम होता कि किस कारण से स्त्री की यह दशा हुई। इसमें साधारण व्याधि और विरह की व्याधि में प्रन्तर करने की कोई बात नहीं है। एक उदाहरएा ग्रौर लीजिए:-- की है।

'यह अवसर निज कामना किन पूरन किर लेहु। ये दिन फिर ऐहें नहीं यह छनभंगुर देहु॥' — पं० रामदिहन मिश्र के काष्यदर्पेश में उद्धृत (पृष्ठ ३६३) यहाँ पर यह स्पष्ट नहीं है कि यह उनित वैराज्य की है या श्रुङ्गार

४. ग्र-स्थान में रस की स्थिति :—ग्रर्थात् प्रसङ्ग-विरुद्ध किसी रस को ले ग्राना । जहाँ रोना-पीटना मच रहा हो वहाँ श्रृङ्गार की वात करना इसका जवाहरण होगा । श्रीभिखारीदासजी ने इसके उदाहरण में एक सती होने वाली स्त्री का वर्णान दिया है :—

> 'सजि सिंगार सर पै चढ़ी, सुन्दरि निषट सुबेस । मनों जीति सुबिजोक सब, चली जितन दिवदेस ॥'

> > -- भिखारीदासकृत काव्यनिर्ण्य (रसदोप-वर्णन २२)

यहाँ पर सुन्दरता के वर्णन में दिवलोक जीतने का जो उल्लेख हुग्रा है उसमें श्रृङ्गारिक व्यञ्जना है, यदि नैतिक या ग्राध्यात्मिक तेज से जीतने की बात होती तो कोई हानि न थी।

- ४. रस-विच्छेद : -- प्रथात जहाँ एक रस चल रहा हो वहाँ उसके पूरां परिपाक के पहले ही उसके विपरीत किसी दूसरे रस की बात ले ग्राना । इसके उदाहरण में साहित्यदर्पणकार ने 'महावीरचरित' का वह स्थल बतलाया है जहाँ पर परशुरामजी के साथ वीररसोचित वार्तालाप के समय, रनवास से कञ्कण खुलवाने का बुलावा ग्राने पर, श्रीराम-चन्द्रजी तुरन्त ही बड़ों की ग्राज्ञा का सहारा लेकर भीतर जाने को तैयार हो जाते हैं। वहीं एक साथ प्रसङ्ग समाप्त हो जाता है। इसमें भवभूति के पक्ष में इतना ही कहा जा सकता है कि उस स्थल पर जनकजी ग्रीर शतानन्दजी के ग्राजाने के कारण वातावरण ग्रपेकाकृत शान्त हो गया था। यद्यपि उतना खिचाव-तनाव नहीं रहा था फिर भी एक दवे हुए मनुष्य की भाँति तुरन्त भीतर चले जाना रामचन्द्रजी की प्रकृति के विख्य-सा जँचता है।
- ६. रस की पुनः पुनः दीष्ति :— 'अति सर्वत्र वर्जयेत' की बात यहाँ पर भी लागू होती है। रस-वर्णन की भी सीमा होती है, उसके बाद एक ही बात को (रूपकों, उपमाओं, वक्षताओं के बिना) सुनते-सुनते उसमें ऊब और शैषित्य-सा आने लगता है। एक में अनेकता तथा क्षणे-क्षरों नवीनता रमणीयता के लिए आवश्यक है। 'कुमारसम्भव' का रित-विलाप कुछ इसी प्रकार का है।
  - ७. श्रङ्गी को भूल जाना :--जो मुख्य है उसको भूल जाता रस-दोष माना

गया है। रत्नावली के चतुर्थ ग्रङ्क मं वाभ्रव्य के ग्राजाने पर राजा का साग-रिका को भूल जाना इसका उदाहरण माना गया है। वस्तु को भूल जाना उसके प्रति स्नेह की कमी का द्योतक होता है। भिखारीदासजी ने एक ऐसी नायिका का उदाहरण दिया है जो नायक को सहेट स्थल पर भेजकर स्वयं ग्रापने खेल में लग जाती है, यह स्नेह की कमी के कारण है:—

> 'श्रीतम पठे सहेट निज, खेलन श्रटकी जाय। तकितेहि श्रावत उतहिंते, तिय मन मन पछिताय॥'

> > .-भिखारीदासकृत काव्यनिर्णय (रसदोष-वर्णन २६)

म. श्रक्त को प्रधानता देना:—श्रुङ्गार में नायक-नायिका श्रङ्गी हैं। दूती, सखी ग्रादि उद्दीपनरूप से श्रङ्ग कहे जाते हैं। नायिका को प्रधानता न देकर उसकी दासी के रूप को प्रधानता देना इस दोष का उदाहरए। होगा:—

'दाली सों मंडन समय, वर्षन माँग्यो बाम। बैठ गई सो सामुद्दे, करि स्नानन स्निराम॥'

—भिखारीदासकृत काव्यनिर्णय (रसदीष वर्णन २४)

दासी दर्पए। न देकर स्वयं सामने बैठ जाती है। इसमें दासी के मुख की उज्ज्वनता का वर्णन हुमा ग्रीर नायिका की उपेक्षा हुई। केशवदास ने भी सीताजी की दासियों का वर्णन किया है। उसके पम्बन्ध में यह कहा जाता है कि दासियों का वर्णन इसलिए किया है कि जहाँ की दासी इतनी सुन्दर है वहाँ की रानी कितनी सुन्दर होगी लेकिन श्रीरामचन्द्रजी का उन दासियों के सौन्दर्य का वर्णन सुनना ही उनकी मर्यादा के विरुद्ध था।

है. प्रकृति-विपर्यय: —साहित्य-शास्त्र में नायकों का प्रकृतियों के अनुकृल विभाजन किया गया है और प्रकृति के अनुकृल ही उनके द्वारा रस का परिपाक बतलाया है। कोई नायक अपनी प्रकृति के प्रतिकृल नहीं जा सकता। चरित्र- चित्रण की सीमाएँ उस समय भी स्वीकृति थीं। दिख्य में देवता आते हैं, श्रदिख्य में मनुष्य और दिख्यादिख्य में अवतार गिने जाते हैं। दिख्य के लिए वीर और रौद्र के सम्बन्ध में लोकोत्तर कार्यों का वर्णन बतलाया गया है। श्रदिख्य प्रकृतियों को लोकमर्यादा की सीमा में ही रहना पड़ता है। देवताओं का स्वभाव इस प्रकार बतलाया गया है:—

Act three what

'स्वर्ग पताले जाइबो, सिन्धु उलंघन चाव। भस्म ठानिबो क्रोध तें, ती विब्य स्वभाव॥' — भिखारीदासकृत काव्यनिर्णय (प्रकृतिविषर्यय-वर्णन ३२) ग्रदिव्य के लिए शोक, हास, रित ग्रौर श्रद्भुत विशेष रूप से बतलाये गये हैं। इनका वर्णन ग्रवतारादि दिव्यादिव्य के सम्बन्ध में भी हो सकता है। देव-ताग्रों की रित का (विशेषकर सम्भोगश्रुङ्गार का)वर्णन करना रस-दोष माना गया है। 'कुमारसम्भव' में यह दोष पूर्णतया पाया जाता है।

नायकों के चार प्रकार: नायकों के एक दूसरे आधार पर चार विभाग किय गये हैं। ये चार प्रकार उनके प्रनुकूल रस सहित नीचे दिये जाते हैं:—

- १. धीरोदात्त नायक नीतिवान्, गम्भीर, उदार, स्थिर, दृढ़वत और क्षमावान् होता है। श्रीरामचन्द्रजी, महाराज युधिष्ठर, महात्मा बुद्ध ग्रादि इसके उदाहरण हैं। इस प्रकार के नायकों के लिए वीररस विशिष्ट है।
- २. धीरोद्धत नायक मायावी, चपल, छली, आत्मश्लाधापरायरा, अहङ्कारी ग्रौर शूर होता है। रावरा, परशुराम, भीम ग्रादि इसके उदाहरण हैं। इस प्रकार के नायकों के लिए रीद्ररस उपयुक्त है।
- ३. धीरलित नायक निश्चिन्त, विलासी, कलासक्त, सुकी और कोमल स्वभाव का होता है। महाराज बुष्यन्त और उदयन इसके उदाहरण हैं। इस प्रकार के नायकों के लिए श्रुङ्गाररस उपयुक्त है।
- ४. धीरप्रशान्त नायक शान्त प्रकृति का हीता है और उसमें नायक के सामान्य गुरा (त्याग, कर्मनिष्ठता, कुलीनता, श्रीसम्पन्नता, शीलपरायणता आदि) विद्यमान् होते हैं। ऐसा नायक क्षत्रिय नहीं हो सकता क्योंकि उसमें शान्ति का अभाव होता है। सात्विक-वृत्ति-प्रधान ब्राह्मण अथवा वैश्य ऐसा नायक हो सकता है। 'मालती-माधव' में माधव और 'मृच्छकटिक' में चारुदत्त इसके उदाहररा हैं। इस प्रकार के नायकों के लिए शान्तरस उपयुक्त होता है।

विशेष : इन सब में धीर गुण लगा हुमा है । हमारे यहाँ नायक को इतनी श्रेष्ठता दी गई है कि उसमें कम-से-कम धीरता का गुण होना मावस्यक है ।

इन प्रकृतियों के प्रतिकूल वर्णन करना रस-दोष माना गया है, जैसे साहित्य-दर्पणकार ने श्रीरामचन्द्रजी का बालि को पेड़ की श्रोट में मारना प्रकृति-विरुद्ध दोष बतलाया है।

यह विभाजन उस काल की संस्कृति के अनुकूल था। आजकल वर्णभेद से गुण निश्चित नहीं किया जाता है। इस विभाजन में सामान्य ( Type) की ओर प्रवृत्ति अधिक है किन्तु फिर भी हर एक नायक अपनी विशेषता रखता है।

भारतीय समीक्षा में दोषों का वर्णन विल्कुल पत्थर की लीक के रूप में नहीं रक्खा गया है। वह औचित्य के अनुकूल है। दोषों के वर्णन के साथ उनका परिहार भी बतलाया गया है। रस में परस्पर मैत्री श्रीर विरोध माना गया है। शत्रुरस एक-दूसरे के बाधक होते हैं। विरोध कई प्रकार का होता है। कुछ रसों का विरोध तो एक श्रालम्बन में होने से होता है, जैसे जिसके प्रति रित-भाव रस-विरोध दिखाया जाय उसके प्रति वीरता का भाव नहीं दिखाना चाहिए। कुछ रसों का विरोध एक श्राश्रय में होता है, जैसे वीर श्रीर भयानक का। एक ही श्राश्रय को वीरतापरायण दिखाते हुए भयभीत दिखाना वीररस का बाधक होगा। वीर में भय का स्थान नहीं। कुछ रसों का

वार ग्रार भयानक का। एक हा ग्राश्रय का वारतापरायण दिखात हुए भयगात दिखाना वीररस का बाधक होगा। वीर में भय का स्थान नहीं। कुछ रसों का नैरन्तर ( ग्रर्थात् बिना किसी व्यवधान के बीच में ग्राये ) विरोध रहता है, जैसे श्रुङ्कार का वीभत्स ग्रीर शान्त से ग्रथवा वियोगश्रुङ्कार का वीर से। हास्य ग्रीर करुए का भी विरोध इसी प्रकार का है।

मित्ररस, जैसे श्रङ्कार और हास्य एक-दूसरे का पीषण करते हैं। देवजी ने जन्य-जनक-भाव से रसों में इस प्रकार से मैंत्री बतलाई है:—

'होत हास्य सिंगार ते, करुण रौद्र ते जानु, बीर जनित श्रद्भुत कही, बीमत्स ते भयानु। ये श्रापुस में मित्र हैं, जन्य-जनक के भाइ, मित्र बरनिये, शत्रु तजि, उदासहू रस जाइ।'

—देवकृत शब्दरसायन (चतुर्धप्रकाश, पृष्ट ४४)

इन दोषों का तो सहज ही में परिहार हो जाता है। जिन रसों का एक ग्रालम्बन नहीं हो सकता, उनको भिन्त-भिन्न ग्रालम्बन के सहारे दिखाना दोष नहीं कहलाता, जैसे वीरगाशाकाव्यों में नायिका (संयोगि-

विरोध-परिहार ता आदि ) के प्रति श्रुङ्गार भावना रहती है और उसके प्रतिकूल श्रभिभावकों (जयचन्द आदि ) के प्रति वीर-

भावना का रहना कोई दोष नहीं कहलाता । इसी प्रकार वीर के आश्रय में उत्साह और आलम्बन या उससे सम्बन्धित लोगों में भय का दिखाना, जैसा तुलसीदासजी ने यातुधानियों के सम्बन्ध में किया है या भूषणा ने मुगलरमिणयों के सम्बन्ध में विखाया है । जहाँ नैरन्तर का दोष हो वहाँ पर बीच में कोई उदासीन या दोनों के मित्ररस को ले आने से काम बन जाता है, इसका उदा-हरण नागानन्द नाटक से दिया गया है । शान्तरस-प्रधान नायक जीमूतवाहन के मलयवती नायिका से श्रृङ्गार की बात करने से पूर्व बीच में अद्गुत्तरस का आजाना इस दोष का परिहार कर देता है । इसी प्रकार वियोग-विह्मल दुष्यन्त को इन्द्र की सहायता के लिए वीर-कार्य में प्रवृत्त करने के अधी इन्द्र के दूत मातिल ने उसके प्रिय सखा विद्रषक को पीटकर उसके कहिंगा-श्रन्दन द्वारा

दुष्यन्त का कोध-भाव जाग्रत किया था। यहाँ रौद्र के बीच में माजाने से वियोगश्रुङ्गार त्रौर वीर का विरोध शमन हो गया था। एक मनोवृत्ति से दूसरे में ले जाना सहज कार्य नहीं है। शकुन्तला नाटक में कालिदास ने इस कार्य को बड़ी कुशलता से निभाया है।

थन्य प्रकार:---विरोध के शमन के ग्रौर भी प्रकार हो सकते हैं, वे नीचे दिये जाते हैं:---

> 'स्मर्थमाखो विरुद्धोऽपि साम्येनाष्यविविद्धतः। श्रिक्षन्यद्गरवमाष्तौ यौ तौ न दुष्टौःपरस्परम्॥'

> > — काव्यप्रकाश (७१६४).

त्रथित् जहाँ पर परस्पर-विरोधी रस में से एक प्रत्यक्ष न रहकर स्मरण किया जाय अथवा जहाँ समतापूर्वक वर्णन किया जाय या एक रस दूसरे रस का अङ्गी बना दिया जाय तो ऐसे दो विरोधी रसों का एक साथ ग्राना दोष का कारण नहीं होता। स्मर्यमाण होने में रस का बल कम हो जाता है। स्मर्यमारा रस एक प्रकार से दूसरे रस का अङ्ग बन जाता है।

काव्यप्रकाश में जो उदाहरए। दिया गया है वह बहुत सुन्दर नहीं मालूम होता है। साहित्यदर्भए। कार ने भी उसी का उल्लेख किया है। मृत भूरिश्रवा की रए। भूमि में कटी हुई बाँह को देखकर उसकी स्त्री कहुती है—यह वही हाथ है जो कर्धनी को खींचा करता था इत्यादि—ऐसा रित-भाव का स्मरण करुणा के साथ मेल नहीं खाता है, उसकी वीरता का स्मरण किया जा सकता था। 'साकेत' में उमिला के विरह में अन्य रसों का स्मृति-रूप से वर्णन हुआ है। नीचे के अवतरए। में उमिला वियोग-वर्णन के सिलिलिले में स्मृति-रूप में विवाह के पूर्व की कथा कह रही है:—

'शित में दढ़, कोमलताकृति,
मुनि के संग गये महाधित।
भय की परिकलपना बड़ी;
पथ में श्राकर ताड़का श्रदी।
प्रभु ने, वह लोक-भिष्णी,
श्रयला ही समभी श्रलिणी,
पर थी वह श्रातलायिनी,
हत होती फिर क्यों न डाइनी।
सुखशान्ति रहे स्वदेश की
यह सच्ची, हवि चात्र वेश की।।'

—साकेत (दशमसर्ग)

इस उद्धरण में वीर के साथ भयानक श्रीर वीभत्स श्राये हैं। 'श्रव्यक्तिणी'. 'श्रातताथिनी' श्रादि वीभत्स के ही श्रालम्बन हैं।

साम्य-विवक्षा ग्रर्थात् समानतापूर्वक वर्णन की इच्छा से ( उपमान-उपमेय-रूप से ) विरोधी रसों का वर्णन दोषयुक्त नहीं कहलाता है। इसका उदाह-रण काव्यप्रकाश में इस प्रकार दिया गया है:—

'दन्तज्ञतानि करजेश्र विपाटितानि शोजिन्नसान्द्रपुलकेभवतः शरीरे । दत्तानि रक्तमनसा मृगराजवध्वा जातस्पृह्वेमु निभरण्यवलोकितानि ॥'

—काव्यप्रकाश ( ७।६५ का उदाहरण ३३७)

हे जिनराज, आपके घने रोमाञ्चपूर्ण शरीर में सिंहनी के रकत-लाभ की इच्छा से नख और दन्तों द्वारा किये हुए घानों को मुनि लोग भी बड़ी लालसा से देखते हैं। यहाँ पर नख और दन्त-क्षतों को श्रुङ्गारिक चित्रावली व्यञ्जित कर शान्तरस में श्रुङ्गार का उपमानरूप से वर्णन किया गया है। यह वर्णन उदीपनों की समानता पर किया गया है। भिखरीदासजी के काव्यनिर्णय से एक उदाहरसा दिया जाता है:—

'भिक्त तिहारी थों बसै, मी मन में श्रीराम। बसै कामिजन हिथनि, ज्यों परम सुन्दरी बाए॥'

--भिखारीदासकृत काञ्यनिर्णय (रसदोष-वर्णन १८)

दूसरे भाव या रस के श्रङ्गरूप से विरोधी रसों का वर्णन दोष का कारण नहीं होता है। यद्यपि श्राजकल बैरियों की हीनता श्रीर विशेषकर उनकी स्त्रियों की भयाकुल श्रवस्था का वर्णन करना मानवता श्रीरं शिष्टता के विरुद्ध समभा जाता है तथापि एक साहित्यिक सिद्धान्त के निरूपण में उसे दे देना श्रमुचित न होगा। महाराज हिन्दूपित के बैरियों की स्त्रियों का दावागिनपूर्ण कण्टकाकीण बनों में विचरने का वर्णन देखिए:—

'बेजिन के विमल वितान तिन रहे जहाँ, द्विजन को सोर कछू कछो ना परत है ता वन दवागिनि की ध्मनि सों नैन सुकताविल सुवारे डारे फूलन फरत हैं।। फेरि फेरि याँ गुठो खुपावे मिसु कंटनि के, फेरि फेरि थागे पीछे भाँवरे भरत है।। हिन्दूपति कु सों बच्यो पाइ निज नाहें बैरिबनिता उछाहै मानि ब्याह सों करत है॥'

—भिखारीदासकृत काव्यनिर्ण्य (रसदोष वर्णन १७)

उपर्युक्त छन्द भिखारीदासणी ने कान्यप्रकाश के 'क्रामन्थ्य चलकोमखांगु-जिगजदकः सदर्भाः स्थजीः' (कान्यप्रकाश, ७१६४ का उदाहरण ३३८ ) से शुरू होने वाले उदाहरण के धनुकरण में लिखा है। इसमें भयानक श्रीर श्रेक्षार कुछ-कुछ उपमानोपमेयरूप से राजाविषयक रति-भाव के स्रक्ष होकर आये हैं, इसलिए दोष नहीं है। अङ्गभूत रसों का यहाँ स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है, इसीलिए विरोध नहीं होता है। ऐसे वर्णन अब हमारे हृदय को कम अपील करते हैं। विजेताओं की विजित द्वारा चाटुकारिता को तथा विजित देश की स्त्रियों के साथ कामुकता के व्यवहार को काव्यप्रकाशकार ने भी भावाभास और रसाभास कहा है। भावाभास वाला अंश देखिए:—

'ग्रस्माक' सुकृतेर्दंशोः ऽनिपतितोऽस्यौचित्यवारांनिधे । विध्यस्ता विपदोऽखिजास्तदिति तैः प्रत्यर्थिभः स्तूयसे ॥'

—काब्यप्रकाश (१।११६)

जिनकी स्त्रियों के प्रति कामुकता का व्यवहार किया जाता है वे ही विजेता से कहते हैं कि हे राजन्! श्राप हमारे पूर्वकृत पुण्यों के कारण दृष्टिगोचर हुए हैं। श्राप ग्रीचित्य का ग्रन्करण करने वालों में श्रेष्ठ हैं। हमारी सब ग्रापित्तयों का शमन हो गया—चाटुकार राजा की प्रशंसा में उसके बैरियों के दुर्भाग्य की बात कहता है। ऐसे विजित लोगों की, जो लात मारने वाले पद को भी चाटते हैं, इस युग में भी कभी नहीं। यह मनोवृत्ति अपेक्षाकृत क्षम्य है। भय वया नहीं कराता किन्तु ऐसा भय उत्पन्न करने के लिए किसी की प्रशंसा करना सर्वथा निन्छ है। पाठक इस प्रसङ्गान्तर को क्षमा करेंगे। रस में ग्रीचित्य का हमेशा ध्यान रखना पड़ता है श्रीर चाटुकार लोग इस ग्रीचित्य का सर्वथा उत्लङ्गन कर जाते हैं।

विशेष: इस विरोध के वर्णन में रस शब्द अधिकांश में अपने स्थायी भाव का ही वाचक है क्योंकि यहाँ पर वास्तविक आलम्बनों और आश्रयों के भावों से सम्बन्ध है, पाठक या वर्शक के रस से नहीं।

काव्य के वर्ष्य के ग्रन्तर्गत विभाव ग्रौर भाव दोनों ही ग्राते हैं ग्रौर वे दोनों मिलकर कला का भावपक्ष बनते हैं। रस का पता हम प्रायः उसके सञ्चारियों ग्रौर ग्रनुभावों द्वारा ही लगाते हैं। काव्य

सारांश के ग्रध्ययन ग्रीर रसास्वाद के लिए इस प्रकार का रस-विदलेषण उपयोगी होगा। रस-विदलेषण

भारतीय समीक्षा का मुख्य अङ्ग रहा है। रस पद्य का ही विषय नहीं, गद्य का भी विषय है। भावों के वर्णन में अीचित्य का ध्यान अत्यन्त आवश्यक है। उसके बिना रस भी रसाभास हो जाता है। दोषों से रस के परिपाक में बाधा पड़ती है। भावों के मिश्रग्ण में शत्रुता और मैत्री का भी ध्यान रखना पड़ता है। शत्रुता का प्रकृत क्वि-मात्र का प्रकृत नहीं है, उसमें विचार से काम लेना पड़ता है। भारतीय समीक्षा में दोषों का विचार स्थिरतात्मक नहीं है वरन् वह गतिशील है।

## ६ : रस श्रीर मनोविज्ञान

रस का विवेचन पहले-पहल नाटकों के सम्बन्ध में भरतमुनि द्वारा हुआ है। हमारे यहाँ नाटक मनुष्य की कियाओं की अनुकृति नहीं हैं वरन् उनके द्वारा भावों की अनुकृति है। इसी सम्बन्ध में भरतमुनि विवेचन का ने अपने नाट्यशास्त्र में भावों और रसों का विशद विवे-श्राधार चन किया है। रस का प्रश्न काव्य की आत्मा के सम्बन्ध में भी उठाया गया है। आचार्य विश्वनाथ ने 'वाक्यं

रसाःमकं काव्यम्' कहकर रस को काव्य की ग्रात्मा माना है।

हमारे जीवन में भावों श्रीर मनोवेगों (Feelings and Emotions) का विशेष स्थान है। सुख ग्रीर दु:ख को हम भाव कहते हैं। रित, उत्साह, भष, कोध, घृणा, विस्मय ग्रादि मनोवेग हैं। मनोवेग माव श्रीर मनीवेग सुखात्मक भी होते हैं ग्रीर दु:खात्मक भी। रित, उत्साह सुखात्मक हैं श्रीर भय, कोध ग्रादि दु:खात्मक हैं। बहुत जैंचे त्रिगुणातीत क्षेत्र में पहुँचे हुए लोगों की दृष्टि में ये मगोवेग दु:ख ग्रीर राग-द्वेष की संज्ञा में गिने जाकर चाहे हेय समक्षे जाय किन्तु साधारण लोक-जीवन के व्यावहारिक धरातल में ये हमारी ज्ञानात्मक ग्रीर क्षियात्मक यृत्तियों को हलका या गहरा रङ्ग देकर उनमें एक निज़त्व उत्पन्न करते हैं। हमको दु:ख या सुख पहुँचाने के कारण ही संसार की वस्तुएँ हेय या उपादेय बनती हैं। हमारे मनोवेग चरित्र के विधायक ग्रीर परिचायक होते हैं। वे हमारी कियाग्रों के प्रेरक चाहे न हों किन्तु उनको शक्ति ग्रीर गित ग्रवश्य देते हैं। इनमें हमारे व्यक्तित्व की छाप विखाई पड़ती है।

साहित्य के भाव मनोविज्ञान के भावों से भिन्न होते हैं। ये भाव मन के उस विकार को कहते हैं जिसमें सुख-दु:खात्मक अनुभव के साथ कुछ किया-त्मक प्रवृत्ति भी रहती है। यह मनोवेग का एक व्यापक रूप होता है जिसमें हलके और गहरे, मन्द और तीव सभी प्रकार के भाव शामिल रहते हैं। इसकी व्यापकता में भाव का कियात्मक पक्ष भी वर्तमान रहता है। अनुभाव भी तो भाव ही कहलाते हैं।

इन भावों श्रौर मनोवेगों का श्रध्ययन मनोविज्ञान का विषय है। प्राचीन भारतवर्ष में श्राजकल-का-सा ज्ञान का विशेषीकरण न था, शायद इसलिए कि वे लोग ज्ञान की भिन्न-भिन्न शाखाओं के परस्पर-सम्बन्ध को स्थापित रखने में अधिक विश्वास रखते थे। उनके लिए ज्ञान एक अखण्ड वस्तु थी। ये उसे संश्लिष्ट रूप में ही देखना चाहते थे। यद्यपि प्राचीन वाङ्मय में मनोविज्ञान नाम का कोई विशेष शास्त्र न था तथापि योग, न्याय आदि दर्शनों में तथा साहित्य-शास्त्र में मनोविज्ञान-सम्बन्धी प्रचुर सामग्री मिलती है। साहित्य में भावात्मक या रागात्मक तत्त्व की प्रधानता होने के कारण उस पर प्रकाश डालने वाले काव्य की आत्मा रस के निरूपण में मनोवेगों से सम्बन्ध रखने वाली बहुत-कुछ सामग्री उपलब्ध हो सकती है।

रस मनोवेग नहीं वरन् वह मनोवेगों का आस्वादन है। जिस प्रकार आस्वादनकर्त्ता को आस्वाद्य वस्तु के सम्बन्ध में कुछ जानकारी भी प्राप्त हो जाती है (वह वस्तु कहाँ और कैसे उत्पन्न होती है), उसी प्रकार रस के विवेचन में मनोवेगों का विश्लेषण मिलता है।

हमारे मनोवेग लौकिक अनुभव का विषय हैं किन्तु जब वे साहित्यिक देव-ताओं के सामने आस्वादन के लिए रक्खे जाते हैं तब उनका पूजा की धूप या

साधारणीकरण द्वारा दुःख में सुख भपके में खिचे हुए श्रकं की भौति एक दिव्य सौरभ-मय रूप हो जाता है। साहित्य-जगत में हम भी देवताश्रों की भाँति भावना के ही भूखें रहते हैं। हम संसार में रहते हुए भी उससे ऊपर उठ जाते हैं। हम 'श्रयं निजः परो वा' की क्षुद्र व्यक्तित्व वाली संकृचित मनो-

वृत्ति से परे दिखाई देते हैं और हमारे ग्रास्वादित मनोवेगों की कटुता, तीवता, तीक्ष्णता, रुक्षता, शुष्कता ग्रीर स्थूलता जाती रहती है। निजत्व की भावना ही तो सुख-दु:ख की धार को पैनी कर देती है। कुशल पाक-शास्त्री ग्राक ग्रीर नीम के पत्तों को भी सुस्वादु बना देता है। किव की 'ह्लादैकमयी' दिव्य वाणी का पारस-स्पर्ध प्राप्तकर हमारे लीहसदृश कठोर ग्रीर दु:खद मनोवेग भी ग्रानन्दमय स्वर्ण का रूप धारए। कर लेते हैं। यह है विभावन या साधारए। करण की रसायन, जिसके द्वारा मनोवेगों से 'ममेति वा परस्थेति' ग्रपने-पराये का क्षुद्रत्व दूर कर दिया जाता है।

दुःख का कारण तो ममत्व ही होता है। ममत्व से ऊपर उठा हुन्ना ब्रह्मा ज्ञानी दुःख-सुख का अनुभव नहीं करता। जहाँ हम ममत्व से परे हुए वहाँ रस-दशा को प्राप्त होते हैं। 'बसुधेव कुडुम्बकम्' की उदार मनोवृत्ति का परिचय साहित्य में ही मिलता है। दूसरे के अनुभव को अपना बनाना ही करणा का मूल सिद्धान्त है। इसी को सहानुभूति कहते हैं, द्विशायद इसीलिए महाकवि

परिभाषा भी लीजिए:---

भवभूति ने कहा है—'एको रसः करुण एव' (उत्तररामचिरित, ३।४७) । दूसरे के अनुभव को अपना बनाने में अपनी आत्मा का विस्तार होता है, यही सुख का कारण बन जाता है—'भूमा बै सुखम'—अपने गोत्र को बढ़ते हुए देखकर किसको सुख नहीं होता ?

श्रव प्रश्न यह होता है कि रस मनोशंग नहीं तो है क्या वस्तु ? किसी वस्तु का श्रास्वादन करने पर जो श्रानन्द मिलता है उसे रस कहते हैं। साधारण भाषा में कहते हैं कि श्रमुक की कथा में 'बड़ा रस ्रस का स्वस्त्र श्राया', 'कानों में रस पड़ रहा है', 'वे बड़े रसिक हैं'। रसिया शब्द का श्रर्थ है—जिसके श्रास्वादन में श्रानन्द श्रावे। श्रानन्द लेने वाले को भी रसिया कहते हैं, जैसे 'हन्मान-चालीसा में 'राम-कथा सुनिषे कों रसिया'। संक्षेप में श्रास्वादनजन्य श्रानन्द को रस कहते हैं—'रस्यते (श्रास्वायते) इति रसः' (साहित्यदर्पण, १।३ की वृत्ति)। दशरूपककार धनञ्जय ने भी रस को स्वादरूप कहा है। वह रसिक में भी रहता है—'रसः स एव स्वादित्वाद्रसिकस्यैव वर्तनात्' (दशरूपक, ४।३८)। श्रव जरा शास्त्रीय

'विभावेनातुभावेन व्यक्तः सञ्चारिणा तथा। रसतामेति रस्यादिः स्थायिभावः सचैतसाम्॥' —साहित्यदर्पण (३।१)

विभाव (ग्रालम्बन—स्थायी भाव को जाग्रत करने के मुख्य कारणा, शृङ्कार के सम्बन्ध में नायक-नायिका, रीव के सम्बन्ध में सन्नु), उद्दीपन (ग्रथांत् सहायक कारण जो उस भाध को उद्दीप्त रक्खें—जैसे शृङ्कार में चाँदनी, गीत-वाद्य ग्रीर ग्रालम्बन की चेव्टाएँ), श्रनुभाव (भावों के बाह्य व्यञ्जक—जैसे शृङ्कार में कम्प, स्वेद, रोमाञ्च तथा रीव में मुँह लाल हो जाना—ये कार्यक्ष होते हैं) तथा सञ्चारी (स्थायी भावों को पुष्ट करने वाले, उनके साथ रहने वाले भाव—जैसे शृङ्कार में हर्ष, दैन्य, चिन्ता तथा करण में दैन्य) भावों से व्यक्त होकर स्थायी भाव सह्दयों के हृदय में रस को प्राप्त होता है। व्यक्त का ग्रथं है दूध का दही हो जाने के सदृश परिणत हो जाना—'व्यक्तो द्ध्यादिन्यायेन परिणता' (साहित्यदर्पण, ३।१ की वृत्ति)। विभावादि कारणा, श्रनुभावादि कार्य ग्रीर सञ्चारी ग्रादि सहकारी सभी रस की निष्पत्ति में कारणा होते हैं। यह एक प्रकार का सामूहिक प्रभाव है जो सह्दय लोगों पर, जिनके हृदय में स्थायी भावों के प्राक्तन या ग्राधुनिक संस्कार मौजूद हैं, पड़ता है। सहदय पर जोर देकर हमारे ग्राचार्यों ने मन की सिक्रयता ग्रीर ग्राहकता को स्वीकार किया है।

यह जान लेने के पश्चात् कि रस मनोवेग नहीं है वरन साधारणीकरण के भपके में खिची हुई उनकी भावना का सामहिक ग्रास्वाद-मात्र है, अब हमको यह जानना चाहिए कि रस-सिद्धान्त से मनोवेगों के मनोविज्ञान पर क्या प्रकाश पडता है ? इसके लिए मनोवेग ऋौर विभिन्न यत हमको पहले यह समक्त लेना ग्रावश्यक है कि मनोवेग किसे कहते हैं ? इस सम्बन्ध में पाश्चात्य देशों के मनो-

वैज्ञानिकों का बहुत मतभेद है।

विलियम जैम्स का मत: -पश्चिम के ग्राचार्यों ने मनोवेगों के वाह्य ग्राभ-व्यञ्जकों (External Expressions) पर ग्रधिक जोर दिया है, यहाँ तक कि जेम्स ग्रीर लेंग ( James and Lange ) ने तो मनोबेगों के वाह्या-भिव्यञ्जकों के परिज्ञान को ही मनोवेग माना है। रोना एक स्वतः चालित किया है। हम प्रश्नमोचन इसलिए नहीं करते हैं कि हम दृःखी हैं वरन् हम अपने को दुःखी इसलिए प्रनुभव करते हैं कि हमको अश्रुमोचन का परिज्ञान हो रहा है। भय हमको इसलिए प्रतीत होता है कि हमको कम्प श्रीर पैरों की पलायनोनमुखता का भान होने लगता है :-

'We feel sorry because we cry, angry because we strike, afraid because we tremble, and not that we cry, strike or tremble because we are sorry, angry and fearful, as the case may be.

-William James (Psychology, Page 376)

विलियम जेम्स साहब ने शायद उन्हीं मनोवेगों को ध्यान में रवखा है जिनमें भौतिक ग्रभिव्यञ्जकों का प्राधान्य है। वे शायद ऐसी परिस्थितियों को भूल गये जहाँ जरा-सी बात तीर का काम करती है ग्रीर बिना ग्रश्नु के भी विषम वेदना का दुःखद अनुभव सारी चेतना को व्याप्त कर देता है। ऐसी अवस्था में भौतिक परिवर्तनों की अपेक्षा मानसिक बोध अधिक होता है। दो-एक कुलों पर ऐसे प्रयोग किये गये हैं कि उनके शारीरिक परिवर्तनों से सम्बन्ध रखने वाले ज्ञान-तन्तु नष्ट कर दिये जाने पर भी उनमें मनोवेग के लक्षण दिखाई पड़े हैं। इसके अतिरिक्त एक ही प्रकार के अनुभाव या वाह्याभिव्यञ्जकों का दो विपरीत मनोवेगों से सम्बन्ध रहना सम्भव है--जैसे अश्र, विषाद श्रीर हर्ष दोनों के ही होते हैं। कम्प, प्रेम में भी होता है ग्रीर भय में भी। यही हाल रोमाञ्च का है।

ि हमारे यहाँ मनोवेगों के बाह्याभिव्यञ्जकों को पर्याप्त महत्त्व दिया गया

है। रस-शास्त्र का उदय ही बाह्याभिव्यञ्जकों के अध्ययन से हुआ है। रस-सिद्धान्त के मूल आचार्य हैं नाट्यशास्त्र के कत्ता भरतमुनि। उन्होंने अभिनय के सम्बन्ध में ही बाह्याभिव्यञ्जकों का अनुसंधान किया था किन्तु उनके सामने मनोवेगों का आन्तरिक पक्ष गौण नहीं हुआ। अनुभाव कार्यरूप समक्षे गये, कारणारूप नहीं।

विलयम मेकड्यूगल का मत:—विलयम मेकड्यूगल (William Mcdougall) ने मनोवेगों को सहज प्रवृत्तियों (Instincts) का भागतमक पक्ष माना है। सहज प्रवृत्तियों में (जैसे डर से भागना या छिपना, चिड़ियों का घोंसला बनाना या बच्चे का स्तनपान करना) ज्ञानपक्ष, भावपक्ष और कियापक्ष तीनों ही लगे होते हैं।

शेंड का मत:—शेंड (Shand) ने मनोवेगों को एक संस्थान माना है जिसमें कि ये सहज वृत्तियाँ भी शामिल हैं। उन्होंने मनोवेग को एक बड़े संस्थान यानी भावात्मक वृत्तियों (Sentiments) का ग्रङ्ग माना है। पाश्चात्य मनो-विज्ञानवेत्ताओं ने मनोवेगों ग्रीर भाववृत्तियों में ग्रन्तर किया है। भाववृत्तियाँ स्थायी होती हैं ग्रीर एक भाववृत्ति से सम्बन्ध रखने वाले कई मनोवेग समय-समय पर जाग्रत हो सकते हैं, जैसे मैत्रीभाव एक भाववृत्ति हैं। मित्र के दर्शन से सुख, वियोग से दु:ख, उसके संकट में पड़ने से भय की ग्राशंका ग्रीर असके दु:ख में पड़ने से कहणा के मनोवेग उत्पन्न होते हैं। मनोवेग ग्रीर भाववृत्ति का ग्रन्तर शुक्लजी के एक वाक्य से स्पष्ट किया जा सकता है—'बेर कोध का श्रचार या मुरब्बा है'। कोध हर समय नहीं रह सकता, बेर की भाववृत्ति बहुत काल तक रह सकती है। उसके ग्रन्तर्गत कभी कोध उत्पन्न होगा, कभी वीरता के भाव ग्रीर शायद भय भी उत्पन्न हो सकता है।

डाक्टर भगवानदास का मत:—डाक्टर भगवानदास ने अपनी 'साइंस आफ ही इमोरान्स' (Science of the Emotions) नाम की पुस्तक में मनोवेगों को एक जीव के दूसरे जीव के प्रति भाव के परिज्ञान के साथ इच्छा का संयोग बतलाया है —'An emotion is desire plus the cognition involved in the attitude of one Jiva towards another.' (Science of the Emotions, Ch. IV—Pages 59 & 60). उन्होंने सब मनोवेगों को आकर्षण या विकर्षण का रूप बतलाया है, जैसे पृणा विकर्षण का रूप बतलाया है।

इस प्रकार हम इन सब दृष्टिकोणों को मिलाते हुए यह कह सकते हैं कि

मनोवेग मन की वह भावपरक उद्वेजित अवस्था है जो किसी वाह्य या अन्तः (स्मृतिजन्य, कल्पनाजन्य और कभी-कभी शारीरिक) उत्तेजना के ज्ञान से ज्त्पन्न होकर शरीर की म्रान्तरिक स्थिति में परिवर्तन कर हमारी सहज वृत्तियों के सहारे कुछ प्रवृत्यात्मक या निवृत्त्यात्मक किया श्रों को जन्म देती है। इस प्रकार मनोवेग में तीनों प्रकार की मानसिक कियाएँ ज्ञान ( Knowing ). भावना ( Feeling ) भीर सङ्कल्प ( Willing ) रहती है। यह मात्रा घटती-बढ़ती रहती है। भावनापक्ष प्रायः सभी में प्रवल रहता है किन्तु कुछ का सुखद श्रीर कुछ का द:खद, इस प्रकार सारे मनोवेग भिन्न-भिन्न प्रकार के पात्रों के सम्बन्ध में आकर्षण और विकर्षणा, राग और द्वेष के रूप हो जाते हैं। अपने बराबर के प्रति ग्राकर्षण प्रेम, छोटे के प्रति ग्राकर्षण वात्सल्य ग्रीर बडों के प्रति श्राकर्षण श्रद्धा का रूप धारण कर लेता है। इसी प्रकार ग्रपने से हीन के प्रति विकर्षण घ्या है, अपने से अधिक शक्तिशाली के प्रति विकर्षण भय है। तथा बराबर वाले के प्रति विकर्षण कोध कहलायगा । हास्यरस में ज्ञान का तत्त्व कूछ ग्रधिक होता है, उत्साह ग्रीर कोध में किया का ग्रधिकार होता है ग्रीर निर्वेद में किया का सभाव-सा रहता है। रित, हास्य स्रादि सुखद होते हैं सीर कोध, शोक, घणा श्रादि दःखद होते हैं। निवेंद श्रीर विस्तय में सुख और दुःख का समन्वय रहता है किन्तू रसरूप से सभी सुखद होते हैं।

रसों के वर्णन में स्थायी भावों द्वारा सूचित नौ या दस मनोवेग ग्राजाते हैं, ग्रव यह देखना है कि वे वर्णन कहाँ तक मनोवैज्ञानिक हैं। यहाँ पर हम इमन्ड (Margaret Drummand) ग्रीर मेलोन रस श्रीर (Sydney Herbert Mellone) के 'Elements मनोवेग of Psychology' नाम की पुस्तक से एक उद्धरण देते हैं जिसमें बतलाया गया है कि किसी मनोवेग के वर्णन में क्यान्या वातें ग्रावश्यक हैं:—

- (1) The nature of its object (the kind of situation which, when perceived, imagined or remembered, arouses it).
- (2) Its affective quality, pleasant, painful or practically indifferent; the massiveness or volume of the affection; its normal intensity.
- (3) Mode of influencing the will (active tendencies involved).

(4) Bodily expresson—(a) internal organic sensations, (b) Muscular movements,

(5) Different modifications of the emotions (if any) at different stages of mental development.

—Elements of Psychology (Page 226)

- उसके विषय का वर्णन—जो परिस्थिति कि देखी गई हो, किल्पत की गई हो या स्मरण की गई हो।
- २. उसका भावमूलक गुण अर्थात् वह सुखद है, दुःखद है अथवा उदासीन-प्रायः । भाव का विस्तार और उसकी गहराई ।
- ३. संकल्प-शक्ति को प्रभावित करने का प्रकार, उससे संलग्न कियात्मक प्रवृत्तियाँ।
- ४. शारीरिक ग्रभिव्यञ्जक—(क) ग्रान्तरिक श्रवयव-सम्बन्धिनी संवेद-नाएँ. (ख) पेशियों की कियाएँ।
- प्र. भिन्त-भिन्न विकास की श्रवस्थाओं में मानसिक विकास के भिन्त-भिन्त धरातलों पर मनोबेगों के विविध रूप (यदि कोई हों)।

श्रव हमको देखना चाहिए कि हमारे रस-शास्त्र के श्राचायों ने भिना-भिनन रसों का जो वर्णन किया है, वह इसी प्रकार है या श्रीर किसी प्रकार ? हम एक-एक कलम (बात) को लेकर विवेचनात्मक दृष्टि से देखेंगे कि रस-शास्त्र का भवन तैयार करने में भरतमुनि को कितनी मनोवैज्ञानिक श्राधार-भूमि तैयार करनी पड़ी होगी।

9. विषय का वर्णन :— यह हमारे रस-शास्त्रों में विभावों द्वारा होता है। ये रित ग्रांवि स्थायी भावों के कारण माने गये हैं, ये दो प्रकार के होते हैं— धालम्बन ग्रीर उद्दीपन । ग्रालम्बन वे हैं जो स्थायी भाव की उत्पत्ति में मुख्य कारण होते हैं, उन्हीं पर स्थायी भाव ग्रवलिबत होता है; उद्दीपन वे हैं जो गीण कारण होते हैं, वे रस को उद्दीपन करते रहते हैं। ग्रालम्बन ग्रीर उद्दीपन ही उस परिस्थित को बनाते हैं जिसके कारण कि स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है। शेर भय का ग्रालम्बन हैं— उसका ग्रालम्बनत्व तभी तक है जब तक कि वह भय की उपयुक्त परिस्थिति में विखाई पड़ता है, ग्रथीत् जब वह बीहड़ बन की निर्जन निस्तब्धता में गरजकर चारों ग्रोर की पहाड़ियों को प्रतिध्वनित कर रहा हो ग्रीर कराल डाढ़ों को व्यक्त करता हुन्ना पंजा उठाये ग्रालम्बन कर रहा हो ग्रीर कराल डाढ़ों को व्यक्त करता हुन्ना पंजा उठाये ग्रालम्बन कर रहा हो ग्रीर कराल डाढ़ों को व्यक्त करता हुन्ना पंजा उठाये ग्रालम्बन कर रहा हो ग्रीर कराल डाढ़ों को व्यक्त करता हुन्ना पंजा उठाये ग्रालम्बन कर रहा हो ग्रीर कराल डाढ़ों को व्यक्त करता हुन्ना पंजा उठाये ग्रालम्बन कर रहा हो ग्रीर कराल डाढ़ों को व्यक्त करता हुन्ना पंजा उठाये ग्रालम्बन कर हो से बन्द होर

हमारे मनोविनोव का कारण होता है। श्रीराधाकुष्ण की प्रेम-लीला के वर्रांन में उपयुक्त वातावरण अपेक्षित रहता है। वृत्वारण्य, चन्द्र-ज्योत्स्ना-धौत-धवल यमुना-पुलिन, चन्दन-चोबा से सुवासित शीतल-मन्द समीर, वंशी-निनाद, हासोल्लास, ये सब मिलकर प्रेम की अभिज्यक्ति में योग देते हैं, इनके स्थान में यदि नीचे भूभल और ऊपर धाम हो, चारों और लू चपेटा मार रही हो तो रित-भाव यदि काफूर न हो जाय तो मन्द अवस्य पड़ आयगा। यदि उद्दीपन विभाव न हो तो स्थायी भाव शोध्य ही शान्त हो जायगा। आलम्बन की निष्क्रिय उपस्थित से जी न ऊब जाय इसी से उसकी चेष्टाओं को उद्दीपन माना है। रस को उद्दीप्त रखने में देशकाल के साथ इनका भी महत्व है:—

'उद्दीपनविभावास्ते रसमुदीपयन्ति ये ।' 'ग्रालम्बनस्य वेष्टाचा देशकालादयस्तथा॥'

—साहित्यदर्पेण ( ३।१३१, १३२ )

परशुरामजी का कोध शोध ही शान्त हो जाता यदि लक्ष्मगाजी की गर्वोक्तियाँ उनको उत्तेजित न करती रहती। श्रीकृष्णजी का हँसना, किलकना, दौड़ना, गिर पड़ना, ये सब यशोदा के लिए उद्दीपन होंगे। हमारे यहाँ के प्राचार्यों ने उद्दीपन विभावों को रस-सामग्री में मानकर परिस्थित की संदिलण्डता पर अधिक ध्यान रक्खा है। वास्तव में चेण्डादि के उद्दीपन, आलम्बन से उसी भाँति अलग नहीं किये जा सकते, जिस प्रकार विल्ली की 'म्याऊँ' बिल्ली से। अन्तर केवल इतना ही है कि आलम्बन में अपेक्षाकृत स्थायित्व है। तरङ्ग समुद्र की होती है, तरङ्ग का समुद्र नहीं है। हमारे यहाँ के आचार्यों ने परिस्थित का पूर्ण वर्णन किया है।

विभावों के वर्णन में आलम्बन के साथ आश्रय का भी वर्णन आजाता है। जिसमें भाव की उत्पत्ति हो उसे आश्रय कहते हैं, जैसे लक्ष्मणजी की देख-कर यदि परशुरामजी को कोच आता है तो परशुरामजी आश्रय कहलायेंगे। आश्रय के वर्णन के बिना भावपक्ष अपुष्ट रहेगा। कवि-कर्म में भाव और विभाव-पक्ष दोनों का ही वर्णन यावस्यक है।

२. मनोवेगों का गुर्यः — इसके सम्बन्धः में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि रस-बास्त्र के श्राचार्यों ने मनोवेगों या स्थायीभावों को केवल दुःखात्मक या सुखात्मक ही नहीं कहा है वरन् उस सुख-दुःख का प्रकार भी बतला दिया है। श्रुङ्गार के स्थायी भाव प्रम को सुखात्मक कहा है — 'मनोनुकूलें वर्थे पु सुखसंवेदनं रितः' (कान्यप्रदीप, पृष्ट ७४), हास में चित्त का विकास बनलाया गया है — 'न्यद्भधीड़ादिभिश्चेतोविकाको हास उच्चते' (कान्यप्रदीप, पृष्ट ००), (F

शोक में चित्त का वैक्लब्य दिखाया गया है—'इष्टनाशादिभिश्चेतीवैक्लब्यं शोकशब्दभाक् ' (साहित्यदर्भण, ३।१७७ ) ग्रीर विस्मय में चित्त का विस्तार बताया गया है—'विस्मयश्चित्तविस्तारो वस्तुमहात्म्यदर्शनात' (काब्यश्वीप, पृष्ठ ८४ )। रसों का चित्त की वृत्तियों के श्राधार पर विभाजन भी किया गया है। हमारे सञ्चारी भाव रस के सुख-दु:खात्मक होने पर प्रकाश डालते हैं, जैसे वीर में हुई सञ्चारी रहता है।

३ श्रीर ४. क्रियात्मक प्रवृत्तियाँ श्रीर शारीरिक श्रभिन्यक्षना: — ये शास्त्र-वांजित अनुभाव हैं। इनमें मुख की आकृति, स्वेद-कम्पादि सात्विक भाव जो शरीर की आन्तरिक क्रियाओं से सम्बन्ध रखते हैं श्रीर प्रेम में आजिङ्गन के के लिए बाहुओं को फैलाना, भय में भागने या छिपने की चेव्टा करना, कोध में दाँत पीसना, मुट्ठी बाँधना, वीर में ताल ठोंकना इत्यादि सब चेव्टाएँ श्रीर क्रियाएँ सम्मिलित हैं। इस सम्बन्ध में हमको नायिकाओं के हावों का भी श्रध्ययन करना आवश्यक है। श्राचार्य शुक्लजी ने इनको उद्दीपन विभाव ही माना है क्योंकि ये श्रालम्बन की चेव्टाएँ हैं। कुछ श्राचार्यों ने इनको अनु-भाव माना है। मुख्यतया तो हाच उद्दीपन ही है किन्तु नायिका भी नायक के सम्बन्ध में श्राक्षय हो सकती है। इस तरह हाव श्रनुभाव कहे जा सकते हैं।

भय के अनुभाव: मनोवेगों के वाह्य ग्रिंभिव्यञ्जकों के सम्बन्ध में हमारे ग्राचार्यों ने बड़े सूक्ष्म निरीक्षण का परिचय दिया है। हम एक उदाहरण से इसको स्पट्ट करना चाहते हैं। भय को मुख्य मनोवेगों में माना गया है। डार्निन (Charles Darwin) के बतलाये हुए ग्रनुभावों का रसग्रन्थों में कहे हुए ग्रनुभावों से मिलान करने पर हमको मालूम होगा कि इस विषय में हमारे ग्राचार्य ग्राधुनिक वैज्ञानिकों से कदम मिलाते हुए चल सकते हैं। पहले हम यहाँ के ग्राचार्यों हारा किया हम्मा वर्णन देते हैं:—

'श्रनुभावोऽत्र वैवयर्थं गद्गद्स्वरभाषसम्। प्रजयस्वेदरोमाञ्चकम्पदिक्शं चर्णादयः॥'

— साहित्यदर्पं (१।२३७)

अर्थात् इसमें वैवर्ण्यं (मुँह का रङ्ग फीका पड़ जाना), गद्गव्स्वर होकर बोलना अर्थात् टूटे हुए कव्द बोलना, प्रलय (मूर्छा), पसीना, रोंगटे खड़े होना, चारों स्रोर देखना आदि होते हैं। दूसरे आचार्यों ने और भी अनुभाव बसलाये हैं जो 'आदयः' में शामिल कहे जा सकते हैं। इसी सम्बन्ध में हिन्दी या एक दोहा लीजिए:—

'मुख शोधन, निश्वास बहु, भागि विलोकनि फेरि।

तन गोपन, धुमनी, शरण, चाह स्नादि किय टेरि ॥'
— लेखक के नवरस में उद्धृत (पृष्ठ ४८७)

भय का भागने और छिपने की सहज प्रवृत्तियों से सम्बन्ध है, वे दोनों इसमें भागई हैं। भागने के साथ पीछे मुड़कर देखना भय की भ्रवस्था में स्वा-भाविक ही है। ग्रब जरा डार्विन का वर्णन पढ़िए:—

'The frightened man at first stands like a statue motionless and breathless, or crouches down as if instinctively to escape observation. (तनगोपन) ... for the skin instantly becomes pale, as during implicit faintness. (मूर्छी ग्रोर वैवर्ण),... That the skin is much affected under the sense of great fear, we see in the marvellous and inexplicable manner in which perspiration immediately exudes from it.' (स्वेद).

'...One of the best-marked symptoms is the trembling (कम्प) of all the muscles of the body, and this is often first seen in the lips. From this cause and from the dryness of the mouth, (मुखशोषन, गीता में भी इस मनुभाव का उल्लेख है 'मुखं च परिशुप्यित'),...the voice becomes husky or indistinct, or may altogether fail. ( गद्गद् स्वर )...The uncovered and protruding eye balls are fixed on the object of terror; or they may roll relentlessly from side to side.'

—Charles Darwin Expression of the Emotions in Man and Animals (Page 307 & 308).

भरतमुनि ने जो भय की वृष्टि वतलायी है उसमें यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है:—

'विस्फारितोभयपुटा भयकस्पिततारका । निष्कान्तमध्या दृष्टिस्तु भयभावे भयान्विता ॥'

---नाट्यशास्त्र (मारम)

भयभीत मनुष्य की ग्रांखें खूब खुली रहती हैं। उसकी पुतिलयाँ इधर-उक्षर धूमती हैं ग्रीर दृष्टि मध्य में नहीं रहती यानी वह सामने नहीं देखता। भयभीत मनुष्य की गति बतलाते हुए भी भरतमुनि ने यही बात कही है:— 'विस्फारिते चले नेन्ने विधुतं च शिरस्तथा । भयसंयुक्तया दृष्ट्या पार्श्वयोशच विलोकनै:॥'

—नाट्यशास्त्र (१३।७०)

साधारए। अनुभावों के साथ सात्विक भाव भी माने गये हैं. जो हैं तो अनुभाव ही किन्तु साधारए। से भिन्न हैं। पाश्चात्य आचार्यों ने अनुभावों के दो प्रकार माने हैं—एक तो वे जो बिल्कुल वाहा और प्रत्यक्ष कियाओं से सम्बन्ध रखते हैं, जैसे भागना-दौड़ना-लोटना ग्रादि इनका ग्रभिनय सहज में हो जाता है; दूसरे वे हैं जो शरीर के भीतर के अवयवों से सम्बन्ध रखते हैं, जैसे रुधिर की शिराग्रों के संकुचित हो जाने से मुँह का पीना पड़ जाना, मुख का सूख जाना। ये अपने-आप हो जाते हैं, इन पर हमारा ग्रधिक वश नहीं होता, जैसे स्वेद। ऐसे ही अनुभावों को ग्रलग करके उनको सात्विक भाव का नाम दिया गया है। इनका सम्बन्ध प्रायः 'Vasomotor' या 'Sympathetic Nerves' स्वतः चालित संस्थानों (Automatic Systems) से हैं। वैवर्ण्य उत्पन्न करने के लिए भरतमुनि ने नाड़ियों का पीड़न या दवाना बतलाया है— 'मुखवर्णपरावृत्या नाड़ीपीड़नयोगतः'—(नाट्यशास्त्र, ७।१०४)। ग्राजकल के लोग भी नाड़ियों के संकोच ही को इसका कारण मानते हैं। इस विषय में डाविन का वर्णन पढ़िए:—

'This paleness of the surface, however, is probably in large part, or exclusively, due to the Vasomotor centre being affected in such a manner as to cause the contraction of the small arteries of the skin.'

-Charles Darwin Expression of the Emotions in Man and Animals (Page 307)

सात्विक भाव के सम्बन्ध में ब्राचार्यों का मतभेव है। साहित्यवर्पणकार ने इनका सम्बन्ध सत्व नाम के ब्रात्मा में विश्वाम को प्राप्त होने वाले रस के प्रकाशक ग्रान्तिरिक धर्म से माना है—'सन्धं नाम स्वास्मविश्वामशकाशकारी कश्चनान्तरोधर्मः' (साहित्यवर्पण, १।१६७ की वृत्ति )—विश्वस्पकंकार का भी ऐसा ही मत है, उन्होंने सत्व की इस प्रकार परिभाषा वी है:—

'परदुःखहपदिभावनायामस्यन्तानुकृतान्तःकरणस्यं = सस्यम्'

-दशस्यक (४।४ की वृत्ति)

अर्थात् पराये दुःख और हर्ष की भावनाओं में प्रत्तःकरण की प्रत्यधिक अनुकूलता सत्व कहलाती है, इसी से प्रश्नु-रोमाञ्चादि होते हैं। रजीगुंग और तमोगुण से रहित मन को भी सत्व कहते हैं। शुद्ध मन से सम्बन्ध रखने के कारण ये सात्विक कहलाते हैं, यह मत 'सरस्वतीकण्डाभरण' के रिचयता भोज का है।

सत्व का अर्थ प्राण का भी है। सात्विक का अर्थ प्राण अर्थात् जीवन-किया
में सम्बन्ध रखने वाले भावों का लगाया जाय तो उनका (सात्विक भावों का)
अलग उल्लेख होना सार्थक हो जाता है। रसतरिङ्गणी का यही मत मालूम
होता है—'सन्त्रं जीवशरीरं तस्य धर्माः सान्विकाः' (श्रीरामदिहन मिश्र के
काब्यदर्पेण में उद्धृत, पृष्ट ७४)।

४ भिन्न-भिन्न मानसिक दशाशों में मनोवेग के रूप :—इस सम्बन्ध में हमारे यहाँ ग्रधिक नहीं लिखा गया है। बालकों में कोध या भय जो रूप धारण करता है वह प्रौढ़ में नहीं। इस विषय में रस-सिद्धान्त को विशेष गति देने की ग्राबश्यकता है। हमारे यहाँ रसों का विभाजन प्रकृतियों के श्रनुकूल श्रवश्य है किन्तु एक ही रस का भिन्न-भिन्न ग्रवस्थाओं में विविध रूप नहीं बतलाया गया है। मनोवेगों का सापेक्षत्व मानना पड़ेगा, इसके व्यावहारिक उदाहरण हमको साहित्य में मिलते हैं। भर्न हिर ने श्रुङ्कार-शतक में जिन वातों की प्रशंसा की है वैराग्य में उनकी बुराई की है। जो बात साधारण मनुष्य के लिए भयानक है वीर के लिए नहीं। भयानक की स्वल्प मात्रा में हमको साहस का श्रानन्द मिलता है।

हमारे यहाँ रसों के ग्रीचित्य-ग्रनीचित्य का प्रश्न उठाकर भी बहुत महत्त्व का कार्य किया गया है। बड़ों की हुँसी करना ग्रीर कमजोर पर वीरता दिखाना रसाभास माना गया है। मनोवेगों के विवेचन में यह बड़ी देन है।

मेक्डचूगैल ने मनोवेगों का मूल सहज प्रवृत्तियों (Instincts) में माना है। मनोवेग स्वाभाविक प्रवृत्तियों के भावात्मक पक्ष हैं। इन प्रवृत्तियों की संख्या में मतभेद है। हमारे यहाँ के नौ या दश रसों के रस स्थार सहज स्थायी भावों का सम्बन्ध भी इन सहज प्रवृत्तियों से प्रवृत्तियों विखाया जा सकता है किन्तु यह नहीं कहा जा सकता है कि इन स्थायी भावों की संख्या किसी विशेष सूची के अनुकूल है, फिर भी सभी स्थायी भाव किसी-न-किसी सहज प्रवृत्ति से सम्वन्धित हैं।

हमारे यहाँ जो सञ्चारी भाव माने गये हैं उनमें से कुछ तो इन स्वाभाविक प्रवृत्तियों से सम्बन्धित हैं किन्तु ग्रिधिकांश उनसे बाहर हैं। यही ग्रन्तर स्थायी श्रीर सञ्चारी भावों में है। सञ्चारी भावों का सम्बन्ध इन नैसर्गिक प्रवृत्तियों या प्रारम्भिक द्यावश्यकतात्रों से सीधा नहीं है। स्थायी भावों का सम्बन्ध सीधा द्यात्मरक्षा से है। नीचे की सूची में रसों के स्थायी भावों का सम्बन्ध सहज प्रवृत्तियों से दिखाया जाता है:—

- १. शृङ्गार का सम्बन्ध प्रजनन ( Pairing ) ग्रीर सामाजिक या एक साथ रहने की प्रवृत्ति (Social and Gregarious Instincts) से हैं।
  - २. हास्य का सम्बन्ध हास्य ( Laughter ) से हैं।
- ३. करुए के स्थायी शोक का सम्बन्ध आर्त्तप्रार्थना ( Appeal ) श्रौर अधीनता-स्वीकृति ( Submission ) से हैं।
- ४. रौद्र का सम्बन्ध लड़ाई की प्रवृत्ति (Instinct of Combet) से है।
- प्र. वीर का सम्बन्ध म्रस्तित्व-स्थापन ( Assertive ) ग्रीर प्राप्तीच्छा ( Acquisition ) से हैं।
- ६. भयानक का सम्बन्ध भागने की प्रवृत्ति ( Instinct of Escape ) से है।
  - ७. ग्रद्भुत का सम्बन्ध ग्रीत्सुक्य ( Curiosity ) से हैं।
  - प. वीभस्स का सम्बन्ध विकर्षण ( Repulsion ) से है।
- ६. वात्सल्य का सम्बन्ध सन्तान-स्नेह ( Parental Instinct ) से हैं। नोट: बान्तरस में कोई प्रवृत्ति नहीं होती, यदि हो सकती है तो अधीनता-स्वीकृति ( Submission ) की प्रवृत्ति । बायव इसीलिए बान्त को नाट्यरसों में नहीं माना है श्रीर वात्सल्य को स्वतन्त्र रस माना है ।

हमने सञ्चारी भावों के विषय में बहुत कम कहा है, किन्तु इनका विशेष महत्त्व है। इनको व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। इनकी परिभाषा साहित्यवर्षण में इस प्रकार दी है:—

'विशेषादाभिमुख्येन चरणाद्च्यभिचारियाः। रुश्चारी भाव स्थायिन्युनमानिर्मग्नास्त्रयस्त्रिशस तसिदाः॥'

-साहित्यदर्पेश (३।१४०)

विशेष रूप से ग्रर्थात् मुख्यता के साथ चलने के कारण व्यभिचारी कह-लाते हैं। ये स्थायी भाव में ग्राविभूत ग्रीर तिरोभूत होते रहते हैं। स्थायीभाव स्थिर रहता है किन्तु ये ग्राते ग्रीर जाते रहते हैं। व्यभिचारी मनुष्य भी व्यभि-चारी इसीलिए कहलाता है कि वह विशेष रूप से ग्राता-जाता रहता है या विविध स्थानों में ग्राता-जाता है। व्यभिचारी भाव भी विविध रसों में ग्राते-जाते हैं। ग्राचार्य केशवदासजी ने राम-राज्य में इन्हीं व्यभिचारियों का ग्रस्तिस्व माना है। वहाँ मनुष्य कोई व्यभिचारी नहीं था, भाव ही व्यभिचारी थे—'भावें जहाँ व्यभिचारी'। ये तैतीस होते हैं।

स्थायी भाव दबता नहीं है। सञ्चारी डूबते-उछलते रहते हैं, देखिए साहित्यदर्पणकार क्या कहते हैं:--

'ग्रविरुद्धा विरुद्धा वा यं तिरीधातुमस्तमाः । स्थायी भाव श्रास्वादाङ्क् रकन्दोऽसौ भावः स्थायीति संमतः॥' —साहित्यदर्पेण (३।१७४)

श्रविरुद्ध या विरुद्ध भाव जिसको दबाने में ग्रसमर्थ रहते हैं, श्रास्वाद भ्रयीत् रस-रूपी श्रंकुर का जो कन्द ( जड़ ) है वह स्थायी भाव कहलाता है।

हमारे यहाँ के ब्राचार्यों ने मनोवेगों को टकसाली रुपयों की भाँति बिल्कुल अलग-अलग नहीं माना है। हर-एक स्थायी भाव एक समुद्र के समान है जिसमें सञ्चारी भावों की लहरें-सी उठती रहती हैं—'करको जा इव वारिधों'। मनोवेग (Emotion) गतिमान संस्थान है। सञ्चारी भाव उसकी गति के पद हैं किन्तु इनके बदलते हुए भी मनोवेग का एक व्यक्तित्व रहता है, वही स्थायी भाव का स्थायित्व है। सञ्चारी भावों के कारण ही कभी-कभी रस की पहचान की जा सकती है, जैसे वीर और रौद्र में ग्रालम्बन और उद्दीपन प्राय: एक होते हैं किन्तु उनके सञ्चारी अलग होते हैं। वीर में धृति (धैर्य) और हर्ष होते हैं; रौद्र में मद, उग्रता, चपलता ब्रादि सञ्चारी रहते हैं।

वास्तव में स्थायो भाव श्रौर सञ्चारी भाव दोनों ही भाव हैं।
यहाँ पर भाव मनोविज्ञान का शुद्ध भाव ग्रभिश्रेत नहीं है वरन् इसका श्रभिश्राय
साहित्य के भाव हैं जो ग्रपनी प्रवृत्यात्मकता के कारण मनोवेगों के व्यापक रूप
होते हैं। स्थायी भाव सञ्चारियों की ग्रपेक्षा ग्रधिक स्थायी, व्यापक ग्रौर
हमारी प्रारम्भिक सहज वृत्तियों के ग्रधिक निकट होते हैं। पाश्चात्य मनोविज्ञान
का वर्गीकरण मौलिक ( Primary ) ग्रौर व्युत्पन्न ( Derived ) इससे
भिन्न है।

स्थायी भाव कब सञ्चारी होता है:—हमारे यहाँ के आचार्यों की यह विशेषता रही है कि न तो उन्होंने बाहरी कारणों में विच्छेद-बुद्धि से काम लिया, न मानसिक दशाओं में । बाहरी कारण भी उद्दीपनों से मिलकर एक संक्षान का रूप धारण कर लेते हैं और स्थायी भाव तथा सञ्चारी भाव भी मिलकर एक संस्थान बनते हैं। मनोवेग चाहे जितना मुख्य क्यों न हो अमिश्रित होना उसकी हीनता का चिह्न है। परिवर्तन जीवन का लक्षण है। केवल स्थायी भाव ही रहे तो जी ऊब उठे। सौन्दर्य के लिये भी तो नवीनता

की प्रावश्यकता रहती है, सञ्चारी भाव स्थायी भाव को यही सजीवता देते रहते हैं। श्रृङ्गारस्स के रसराजत्व का एक यह भी कारण है कि उसमें प्रधिक-से-प्रधिक सञ्चारी भाव ग्राजाते हैं। रसों में सञ्चारी-ही-सञ्चारी नहीं होते वरन् दूसरे रस के स्थायी भी गीण होकर सञ्चारी बन जाते हैं, जैसे श्रृङ्गार ग्रीर वीर में हास, वीर में कोध ग्रीर शान्त में वीभत्स (इसी प्रकार ग्रन्य रसों का भी हो सकता है)।

भारतीय ग्राचार्यों ने रसों की शत्रुता ग्रीर मैत्री पर ध्यान दिलाकर हमकी यह बतलाया है कि कौन रस किससे मेल खा सकते हैं। हास्य के साथ करुएा का योग नहीं हो सकता, न श्रृङ्गार के साथ रस की मैत्री श्रीर वीभत्स का। कुछ रस ऐसे हैं जिनका एक ग्रालम्बन शत्रुता में योग नहीं हो सकता, कुछ का एक ग्राश्रय में। श्रृङ्गार ग्रीर वीर का एक ग्रालम्बन में योग नहीं हो सकता। जिसके प्रति प्रेम दिखाया जाय उसके प्रति वीरता के भाव नहीं दिखाये जा सकते, जैसा रावएा ने किया था। एक ही ग्राश्रय (भावों के ग्रनुभवकर्ता) में वीर ग्रीर भैयानक का योग नहीं हो सकता।

रस-शास्त्र के ग्राचारों ने यह भी विवेचन किया है कि दो साथ-साथ न आने वालें रसों को किस प्रकार साथ लाया जा सकता है। इस बात का व्याव-हारिक जवाहरण हमको शकुन्तला में भिलता है। महाराज दुष्यन्त शकुन्तला के वियोग में दुःखित बैठे थे। इन्द्र की ग्रोर से मातिल जनसे सहायता मौगने के लिए ग्राता है। वह दुष्यन्त के सखा ग्रौर विदूषक माधव्य को पीटता है। यद्यपि दुष्यन्त अन्यमनस्क थे फिर भी सखा के श्रान्तनाद से जनका कोध जाग उठा ग्रौर वे इन्द्रलोक जाने को तैयार होगये।

दशरूपककार ने नाटक के भ्राठ ही रस माने हैं। उनमें श्रृङ्गार, वीर, दीभत्स और रौद्र को मुख्य माना है भ्रौर इनसे क्रमशः उत्पन्न हुए हास्य, श्रद्भुत, भयानक भ्रौर करुए को मुख्य और गौरा गौरा कहा है (भरतमुनि ने भी ऐसा माना है)। इन रस चार प्रधान रसों की चार मानसिक वृत्तियाँ भी मानी है। ये ही मनोवृत्तियाँ उनसे उत्पन्न गौरा रसों में रहती हैं। इस प्रकार श्रृङ्गार और हास्य में विकास ( जैसे कली खिल जाती है ), वीर और अद्भुत में विस्तार (फैलाव, जैसे धुर्मां या हवा फेल जाती है, वीर श्रप्नी सत्ता व्याप्त कर देना चाहता है, श्रद्भुत में द्रष्टा का चित्त श्रालम्बन की महत्ता से व्याप्त हों जाता है), वीभत्स भीर भयानक में क्षोभ ( जैसे पानी

जबल उठता है), वीर-रौद्र तथा करुए में विक्षेप (इधर से उधर होना) की मनोवृत्तियाँ रहती हैं। यद्यपि एक रस से दूसरे के निकालने की बात बहुत वैज्ञानिक नहीं है तथापि इसमें दो बातें विशेष मूल्य रखती हैं, एक तो यह कि शृङ्गार और वीर का अनुभव विकास और विस्तार के कारण सुखद है तथा दूसरी यह कि वीभत्स और रौद्र का अनुभव क्षोभ और विक्षेप के कारए दुःखद है।

इन रसों के विश्लेषणा में एक बात और देखी जा सकती है। इन जोड़ों में से एक में आश्रय की प्रधानता और दूसरे में हीनता और दीनता रहती है। श्रङ्गार में आश्रय की दीनता अवस्य रहती है किन्तु पूर्ण प्रसन्नता के साथ। हास्य में आश्रय की प्रधानता रहती है। वीर में आश्रय अपनी श्रेष्ठता का अनुभव करता है, अद्भृत में आश्रय अपनी हीनता के साथ आलम्बन की श्रेष्ठता की मानसिक स्वीकृति देता है। वीभत्स में भी आश्रय की श्रेष्ठता रहती है, वह आलम्बन को नीचा और हेय समभता है। भयानक में आश्रय अपनी हीनता को स्वीकार करता हुआ उससे भागता है। वीभत्स से भी लोग भागते हैं किन्तु अपनी श्रेष्ठता के साथ। रीड़ में आश्रय अपने को बड़ा समभता है, कहण में वह दीन हो जाता है। यह बात सञ्चारियों के अध्ययन से स्पष्ट हो जायगी।

पाश्चात्य मनोविज्ञान के अनुकूल रस-सिद्धान्त की पूरी-पूरी व्याख्या नहीं हो सकती है। रस-सिद्धान्त हमारे देश की उपज है और वह हमारे यहाँ के दार्शनिक विचारों से प्रभावित है। रस उस आत्मतत्त्व पर अवलिम्बत है जिसका सहज गुरा आनन्द है। यह चिन्मय, अखण्ड, प्रकाशमय और वेद्यान्तरशून्य है पर्थात् उस समय दूसरी वस्तु का ज्ञान नहीं रहता है। यह अवस्था केवल मन को मानने वालों की कल्पना में नहीं आ सकती। आजकल का मनोविज्ञान (Psychology) अर्थात् साइक (Psyche) यानी आत्मा का विज्ञान कहलाता है किन्तु उसमें आत्मा के उसी प्रकार दर्शन नहीं होते जिस प्रकार कि दूकान के मालिक की मृत्यु के पश्चान् उसके नाम पर चलती हुई और विज्ञापित दुकान में उसका पता नहीं चलता।

# १०: रस-निष्पत्ति

नाटचशास्त्र के रचियता ख्यातिनामा भरतमुनि रस-सिद्धान्त के मूल प्रवर्त्तक माने गये हैं । उनका ग्रन्थ ग्रपने क्षेत्र में ग्रहितीय है किन्तु उन्होंने रस के सम्बन्ध में जो बतलाया है वह ऐसा सूत्र की व्याख्या गोल-मटोल है कि उसके वास्तविक ग्राकार के सम्बन्ध में मनचाही कल्पना की जा सकती है। भरतमुनि का

मूल सूत्र इस प्रकार है:-

### 'विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगादसनिष्पत्तिः'

—नाठ्यशास्त्र (पृष्ठ ७१)

ग्रथित् विभाव ( नायक-नायिका ग्रादि ग्रालम्बन ग्रीर वीणा-वाद्य, चन्द्रज्योत्स्ना, मलय-समीर ग्रादि उद्दीपन ), ग्रनुभाव ( ग्रश्नु, स्वेव, कम्पादि भावसूचक शारीरिक विकार ग्रीर चेष्टाएँ), व्यभिचारी भाव (हर्ष, मद, उत्कण्ठा, ग्रस्मा, रित, शोक, उत्साह ग्रादि स्थायी भावों के सहचारी भाव) के संयोग भे रस की प्राप्ति होती है। इसमें संयोग ग्रीर निष्पत्ति शब्द विवाद के विशेष विषय रहे हैं। यह सूत्र ग्राचार्यों के मस्तिष्क के लिए व्यायामशाला बन गया है। इसकी व्याख्या करने वालों में चार ग्राचार्य मुख्य हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं—(१) भट्टलोल्लट, (२) श्रीशक्तुक, (३) भट्टनायक, (४) ग्रामिनवगुप्ताचार्य। इनके मतों का पृथक्-पृथक् संक्षेप में विवेचन किया जायगा।

१. महलोल्लट का उत्पत्तिवाद:—इस सूत्र के प्रथम व्याख्याता हैं महलोल्लट। ये मीमांसा-सिद्धान्त के मानने वाले थे। उनका मत है कि रसादि स्थायी भाव ना यकादि विभावों द्वारों उत्पत्न होकर तथा उद्यान, चन्द्र-ज्योत्स्नादि उद्दीपनों द्वारा उद्दीप्त होकर (जैसे जलाई हुई ग्राग घी से ग्रीर तेज हो जाती है) एवं कटाक्ष, मुंजक्षेत, ग्रथु, रोमाञ्चादि 'ग्रनुभायों ग्रथात् वाह्य व्यञ्जकों द्वारा प्रतीतियोग्य प्रथात् जानने योग्य वनकर (व्यक्त होकर) ग्रीर उत्कण्ठादि व्यभिचारियों द्वारा पुष्ट होकर दुष्यन्त रामादि प्रनेक्षायों में (उन पात्रों में जिनका कि नट ग्रनुकरण करते हैं) रसक्ष्य से रहता है, क्ष्य की समानता के कारण नट में वह रस ग्रारोपित होकर सामाजिकों ( दर्शकों ) को उनके (नटों के) ग्राभानय-कौशल द्वारा चमत्कृत, कर देता है, ग्रथान, उनको प्रसन्न कर देता है:—

'ललनादिभिरालम्बनिभानैः स्थायी रत्यादिको जनितः, उद्यानादिभिर-दीपनिवभानै रहीपितः, अनुभावैः कटाचभुजचेपसादिभिः प्रतीतियोग्यः कृतः, व्यभिचारिभिरुक्तरादिभिः परिपोषितो रामादावनुकार्थे रसः। नदे तु तुत्यरूप-तानुसंधानवशादारोष्यमासः सामाजिकानां चमत्कारहेतुः। '

--कान्यप्रदीप (पृष्ठ ६३)

यह मत काव्यप्रकाश के वर्णन से मिलता-जुलता है किन्तु काव्यप्रकाश में भट्टलील्लट की व्याख्या में अनुकार्य के नीचे अनुकर्ता नट तक का उल्लेख है—'सुख्यया युत्त्या रामादावतुकार्ये तद् पतानुसन्धानान्नतंकेऽिष 'अतीयमानो रसः' (काव्यप्रकाश, धारम की वृत्ति मं भट्टलील्लट के मत से )। इसलिए काव्यप्रकाश के टीकाकार लिख दिया करते हैं 'सामाजिक रिति शेषः'। सामाजिक का स्पष्ट उल्लेख काव्यप्रकाश में नहीं है किन्तु व्यञ्जित अवश्य है। व्यङ्गधार्थ की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए ही काव्यप्रकाश का उद्धरण न देकर काव्यप्रदीप का उद्धरण दिया गया है। जो लोग भट्टलोल्लट के मत को नट से आगे नहीं ले जाते वे गलत नहीं हैं। वे काव्यप्रकाश के शब्द के आगे नहीं जाना चाहते।

ग्रिभिनवभारती के और काव्यप्रकाश के निरूपरा में एक यह विशेष अन्तर है कि उसके अनुकूल भट्टलोल्लट अनुभावों को रस की उत्पत्ति का श्रेय देते हैं। अनुभाव का अर्थ है विभावों से उत्पन्न, अभिनव के मत से वह सञ्चारी का विशेष स्वरूप है।

मत का सारांश : इस मत में निम्नोत्लिखित वातों की विशेषता हैं :--

- (क) स्थायी भाव का सूत्र में उल्लेख नहीं है किन्तु इस मत में उसका रस के मूल रूप से पृथक् उल्लेख हुआ है, स्थायी भाव के साथ संयोग माना गया है।
- (ख) यह स्थायी भाव ग्रालम्बन विभावों से उत्पन्न होता है (इसी से इसको उत्पत्तिवाद कहते हैं ) एवं व्यभिचारी भावों से पुष्ट होकर ग्रनुभावों द्वारा व्यक्त होकर ग्रनुकार्य में रसरूप से रहता है। निष्पत्ति का ग्रार्थ उत्पत्ति है।
- (ग) नट में यह रहता नहीं है वरन् रूप की समानता के कारण उसमें आरोप होता है, इसीलिए इसको आरोपवाद भी कहते हैं। श्री कन्हैयालाल पोहार ने ऐसा ही कहा है।
- (घ) अभिनय की कुशलता से आरोपित स्थायी भाव सामाजिकों में जमत्कार का कारण बन जाता है।

भट्टलोल्लट के अनुसार रस की मूल रूप से रामादि अनुकायों में उत्पाची-

त्पादक वा कार्य-कारण-भाव से उत्पत्ति होती है। नट की अनुकृति की सफलता से उत्पत्त सामाजिक के मन में चमत्कारजन्य आनन्द रस बन जाता है।

भद्दलोल्लट के मत की समीचा:—भट्टलोल्लट ने रस के लौकिक विषयगत पक्ष को महत्ता दी है। विभावन के लिए भी कुछ सामग्री अपेक्षित होती है, लोल्लट ने उसकी ग्रोर संकेत किया है। किव-कल्पना के भी नायक-नायकाओं का कोई-न-कोई ग्राधार लोक में होता है। इसमें रस की निराधारता तो नहीं रहती है किन्तु प्रश्न यह उपस्थित होता है कि मूल अनुकार्य पहले तो हगारी पहुँच से बाहर रहते हैं ग्रीर दूसरे भाव हममें किस प्रकार की उत्पत्ति करते हैं। वे लज्जा या ईर्ष्या भी उत्पत्न कर सकते हैं ? इसका उत्तर देने के लिए भट्टनायक की ग्रावश्यकता थी। लोल्लट की व्याख्या में एक शास्त्रीय दोष तो यह निकाला गया है कि स्थायी भाव का उल्लेख भरत के सूत्र में नहीं है। उन्होंने स्थायी भाव को रस से पृथक् नहीं माना है, इसीलिए उन्होंने प्रपत्ते सूत्र में उसका उल्लेख नहीं किया है। यह ऐसी वस्तु भी नहीं है जो पहले अपुष्ट रूप से रहती हो ग्रीर पीछे से पुष्ट होकर रस का रूप धारण करे। विभावादि के बिना मूल ग्राध्यय में स्थायी भाव हो ही नहीं सकता, फिर उनसे उसकी पुष्ट कैसी ?

ः इस सम्बन्ध में दूसरी ग्रापत्ति यह उठाई गई है कि स्थायी भाव कार्य नहीं। यदि यह कार्य माना जाय तो विभावादि को निमित्त कारए। माना जायगा। निमित्त कारण (जैसे कुम्हार) के नष्ट होने पर कार्य बना रहता है किन्तु विभावादि के नष्ट होने पर रस भी नहीं रहता है। विभावादि कारक वा जनक कारए। नहीं हो सकते ग्रीर न वे ज्ञापक कारए। ही हो सकते हैं। ज्ञापक कारण ( जैसे ग्रॅंधेरे में रक्खे हुए घट का दीपक ) तो तभी हो सकता है जबिक ज्ञाप्य पहले वर्तमान हो। भट्टलोल्लट तो उत्पत्ति मानते हैं। यदि मान भी लिया जाय कि रस उत्पन्न होता है तो भी यह प्रश्न रहता है कि वह दर्शन में किस प्रकार संक्रमित होता है। वास्तव में बात यह है कि जहाँ रित होगी वहाँ रस होगा, रित यदि दुष्यन्त आदि में है तो सागाजिक में रस कहाँ से आ सकता है ? यदि यह कहा जाय कि अनुकरण की सफलता से माता है तो अनुकार्य को देखें बिना अनुकरण को सफल या विफल किस प्रकार कहा जा सकता है ? ग्रनुकार्य हमारी पहुँच से परे है। ग्रनुकर्ता में उसका यारीप होता है। यारोपित रस दर्शकों में भी जिस चमत्कार को उत्पन्न करेगा उसमें प्राधार के मिथ्यात्व की कसक रहेगी । साहित्यदर्गणकार ने ग्रनुकार्य में रस मानने में योग बतलाते हुए कहा है कि प्रानुकार्य का

रंस उसी में सीमित रहेगा श्रीर यह लीकिक होगा। उसके द्वारा दुःख से सुख की व्याख्या नहीं हो सकती। रोहिताश्य के मरने पर शैव्या को वास्तविक ही श्रीक हुशा होगा। उस स्थिति में श्रानन्द कहाँ ?

२. श्रीशङ्क का श्रनुमितिबाद:-इन ग्रापत्तियों से बचने के लिए श्रीशंक्क ने अपना अनुमितिवाद निकाला । वे नैयायिक थे । उन्होंने रस की निष्पत्ति गम्य-गमक-भाव से मानी है। नट जब नाटकादि में रामादि अनुकार्यों के भावों का ज्ञान प्राप्त कर ग्रपनी शिक्षा ग्रीर ग्रभिनय के ग्रभ्यास द्वारा रङ्गमञ्च पर कारएा (विभाव), कार्य (ग्रनुभाव), सहचारी (सञ्चारी भाव) को अपनी कला में प्रदिशत करता है तब वे (विभाव, अनुभाव) कृत्रिम होते हुए भी ऐसे नहीं माने जाते और इन नामों से पुकारे भी जाते हैं, अर्थात नट को रामादि के विभाव कहते हैं ग्रीर उसके भुजक्षेप, ग्रश्च ग्रादि ग्रनुभावों को राम के ही अनुभाव कहते हैं-- 'कृत्रिमैरपि तथानभिमन्यमानैविभावादिशब्दब्य-पदेश्येः ' (काव्यप्रकाश, धारम की वृत्ति में श्रीशङ्क्ष्क के मत से )। उन्हीं विभावादि के संयोग से अर्थात् गम्य-गमक-भाव से अथवा अनुमेयानुमापक-भाव से (विभावादि गमक या प्रनुमान कराने वाले हैं ग्रीर रत्यादि स्थायी भाव गम्य हैं अर्थात् उनका अनुमान किया जाता है) स्थायी भाव का अनुमान किया जाता है (अर्थात् नट के अभिनय को देखकर दर्शक अनुमान करते हैं कि उसमें रति वा कोध वा उत्साह है)। यद्यपि रत्यादि भाव अनुमित-मात्र हैं ग्रौर वास्तव में वे नट में होते भी नहीं हैं तथापि वे सामाजिकों की वासना (पूर्वान-भवजन्य संस्कारों) द्वारा चर्व्यमाण होकर सामाजिकों में रस का रूप धारण कर लेते हैं। यहाँ संयोग का प्रर्थ गम्य-गमक-भाव है।

सामाजिकों के अनुमान का आधार मिथ्या होता है किन्तु वह नितान्त निरर्थंक नहीं होता है। उसमें अर्थिकियाकारित्व (व्यावहारिक उपयोगिता) रहता है। रज्जु के सर्प को देखकर भी भय उत्पन्न हो जाता है और कभी-कभी भयवश मृत्यु भी हो जाती है। कुज्किटिक अर्थात् कुहरे को धुर्यां समफकर आग का अनुमान कर लिया जाता है (चाहे पीछे से अनुमाता को अपनी भूल पर लिजित होना पड़े)। सामाजिक लोग चित्रतुरङ्गन्याय (तसवीर के घोड़े की भाँति जो कागज होते हुए भी घोड़ा कहा जाता है और घोड़ा न होते हुए भी उसके घोड़ेपन से इन्कार नहीं किया जा सकता है) नट की राम, दुष्यन्त आदि मानने लगते हैं। उनकी यह प्रतीति बिलक्षण होती है। न तो यह राम को राम-कहने-का-सा सम्यक् जान है, न यह राम को राम न समफकर कृष्ण समफने-का-सा मिथ्या जान है, न 'यह राम है, अथवा राम नहीं'-का-सा संशय-ज्ञान है ग्रौर न 'यह राम-का-सा है', ऐसा सादृश्य-ज्ञान है । यदि यह प्रश्न किया जाय कि जब चित्रतुरङ्गन्याय का ज्ञान चारों प्रकार के किसी ज्ञान में नहीं ग्राता तो उसकी सम्भावना ही क्या, तो उसका उत्तर यह दिया जायगा कि जो चीज होती है वह यदि किसी शास्त्र की व्याख्या में न ग्राय तो शास्त्र की ही कमी है—'प्रस्थचे कि प्रमाण' । यद्यपि साधारणतथा अनुमान-मात्र से सुख-दुःख की प्रतीति नहीं होती (ग्रीम के अनुमान से चाहे प्राशा बँध जाय किन्तु ठंड दूर नहीं होती) तथापि नाटक में नट की कला के सौन्दर्य के कारण (सौन्दर्यवलात्) ग्रौर सामाजिकों के पूर्वानुभवजन्य संस्कारों के कारण ('सामाजिकानां वासनया चर्च्यमाणो रसः'—काव्यप्रकाश, धारम की शरा दृति में श्री शङ्क के मत से) वह ग्रनुमान भी रस की कोटि को पहुँच जाता है। ग्रीमनवगुप्त द्वारा 'श्रीमनव भारती' में ग्रनुमान की ग्रोधा ग्रनुकरण पर ग्रीधक बल दिया गया है। उन्होंने सामाजिकों के चर्वण को भी मानसिक ग्रनुकरण का ही रूप माना है।

मत का सारांश: काव्यप्रकाश के अनुकूल श्रीशंकुक के मत का सारांश इस प्रकार है:--

- (क) वास्तविक रूप से श्रनुकार्यों (दुष्यन्त, शकुन्तला, रामादि) को ही विभाव कह सकते हैं, उनके ही श्रनुभवों और सञ्चारियों को श्रनुभाव श्रीर सञ्चारी कहेंगे।
- (ख) नट इनका अनुकरण करता है। सामाजिक लोग चित्रतुरङ्गन्याय से नट को ही अनुकार्य समभकर उसके अनुभावादि (कोध में दाँत पीसकर मुट्ठी दिखाना, शोकावेग में बाल नोचना, छाती ठोकना, जमीन पर गिर पड़ना आदि) द्वारा उसमें स्थायी भाव का अनुमान कर लेते हैं।

यद्यपि अनुमान का आधार कृत्रिम होता है तथापि नट की कला के कौशल से पूर्वानुभव के संस्कारों से युक्त सामाजिकों के मन में वह स्थायी भाव का अनुमान ही रस बन जाता है।

इस मत के अनुसार नट का चित्रतुरङ्गन्याय दुष्यन्त से तादात्म्य कर उसके अनुभावादि द्वारा गम्य-गमक वा अनुमाप्य-अनुमापक-भाव से सामाजिकों द्वारा रस की अनुमिति होती है।

श्रीशङ्क के मत की समीषा : श्रीशंकुक ने दो बातों पर जोर दिया है, एक अनुकरण दूसरा अनुमान । विवेचन करने पर श्रीशंकुक की दोनों ही आधारिकालएँ बालुका-निर्मित प्रतीत होने लगती हैं। पहली बात तो यह है कि न स्थायी भाव का और न सहचारियों का ही अनुकरण हो सकता है, यदि श्रनुकरण हो सकता है, तो वेश-भूषा ग्रीर ग्रनुभावों का। श्रनुकार्यं के ग्रभाव में यह वेश-भूषा ग्रीर ग्रनुभावों का श्रनुकरण किसी व्यक्ति-विशेष का नहीं होता है ग्रीर यदि होता है तो किसी दूसरे समान व्यक्ति का। समुद्रोल्लङ्क्षन ग्रादि के उत्साह का मानसिक प्रत्यक्ष तो साधारण मनुष्य को हो भी नहीं सकता वास्तव में नट ग्रपनी वेष-भूषा में उस स्थिति के नायक का साधारण रूप धारण करता है (शायद इसी तरह की विचार-धारा भट्टनायक को साधारणीकरणा की श्रोर ले गई हो) ग्रनुकरण का कौशल भी दर्शक ग्रपने ग्रनुभव से ही जाँच सकता है।

यनुमान के सम्बन्ध में सबसे बड़ी यापित यह है कि मिथ्या के याधार पर सत्य की प्रतीति नहीं हो सकती। सत्य का तो एक ही रूप होता है, प्र सर के अनेक रूप हो सकते हैं। मिथ्या या अग के आधार का अनुभव अनुभव नहीं कहा जा सकता। चित्रतुरङ्गन्याय से चित्र के घोड़े को घोड़ा अवस्य कहेंगेह किन्तु जब तक हम फिर तीन बरस के बालक न बन जाँय, 'चल रे घोड़े सरपट चाल' कहकर उस पर चढ़ने का साहस न करेंगे। मृग-तृष्णा के जल से कोई स्नान नहीं कर सकता है।

दूसरी कठिनाई यह है कि अनुमान बुद्धि का विषय है और व्यवहित (Indirect) होता है। हम धुर्झों ही देखते हैं, अगिन नहीं देखते हैं और य धुर्झों भी मिण्या हो तब तो वास्तविकता से दो श्रेणी पीछे हट जाते हैं। या भाव सीधे प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर व्यञ्जना द्वारा भावना के विषय वनते हैं। सामाजिकों की वासना तो अनुभव को रङ्ग देगी किन्तु अनुमान अनुमान ही रहेगा।

इत वातों के अतिरिक्त दो बातों की किटनाई और है। इस मत से न तो इस बात की व्याख्या होती है कि दूसरों की रित सामाजिकों की तिरक ध्रे प्रकार हो सकती है (सीता आदि पूज्य पात्रों के प्रति सामाजिकों की रित हो ही नहीं सकती) और न इस बात की व्याख्या होती है कि दु:खात्मक अनुभवों (जैसे भय और कोध में) भयानक और रीद्ररस की प्रतीति किस प्रकार हो सकती है, विशेषकर जब रस आनन्दरूप माना गया है।

३. भट्टनायक का भुक्तिवाद: — भट्टनायक का कथन है कि रस की न तो प्रतीति (ग्रनुमिति) होती है (जैसा श्रीशंकुक ने माना है), न उत्पत्ति होती है (जैसा भट्टलोलनट ने कहा है) ग्रीर न ग्रिभव्यक्ति (जैसा कि ग्रिभनवगुष्त ने उसके पीछे माना है) होती है। अनुभव ग्रीर स्मृति के बिना रस-प्रतीति नहीं हो सकती। दर्शक या पाठक एक उभयतोपाश में पड़ जाता है। यदि वह अनुकार्यों से तादात्म्य करता है तो उसे शायद अीचित्य की सीमा का उल्लङ्क्ष्म कर लज्जा का सामना करना पड़े और यदि अपने को भिन्न समभता है तो यह प्रश्न होता है कि दूसरों की रित से उसे क्या प्रयोजन 'द्वाभ्या नृतीयों' वनने का अस्पृहर्णीय भूमूर्व पद वह क्यों ग्रहण करे ?

भट्टनायक ने काव्यादि द्वारा रस-निष्यत्ति में तीन व्यापार माने हैं। पहला सिभधा जिसके द्वारा शब्दार्थ का ज्ञान होता है, दूसरा भावकत्व-व्यापार जिसके द्वारा विभावादि तथा रत्यादि स्थायी भाव साधारणीकृत होकर मेरे वा पराये, शत्रु के वा मित्र के ऐसे बन्धनों से मुक्त होकर उपभोगयोग्य बन जाते हैं। सीता जनकतनया या रामकान्ता न रहकर रमणी-मात्र बन जाती है। भट्ट-नायक के अनुकूल साधारणीकृत स्थायीभाव का उपभोग होता है। भोग के व्यापार को भट्टनायक ने भोजकत्व कहा है काव्य में तीनों व्यापार होते हैं किन्तु नाटक में पिछले दो व्यापार ही रहते हैं। भोजकत्व में रजीगुण और तमोगुण का नाश होकर जो दुःख और मोह के कारण होते हैं शुद्ध मतोगुण का उद्रेक होने लगता है और चित्तवृत्तियों के शान्त हो जाने से वही आनन्द का कारण होता है। यह मत सांख्य मत के अनुकूल है। भट्टनायक ने संयोग का अर्थ भोज्य-भाजक-भाव लिया है और निष्पत्ति का अर्थ भुवित माना है:—

'तस्माद्विभावादिभिः संयोगाञ्चोन्यभोजकभावसम्बन्धात्मस्य निष्पत्तिभु'-क्तिरिति सूत्रार्थाः।'

--काव्यप्रदीप (पृष्ठ ३६)

भट्टनायक के मत के व्याख्याताओं में से किसी-किसी ने संयोग का अर्थ साधारणीकृत विभावादि के साथ सम्यक् योग लिया है।

मत का स्नारांश: भट्टनायक की विशेषता यही है कि उन्होंने दु:ख से मुख क्यों और सामाजिक के नायिकादि विभावों में ग्रानन्द लेने की समस्या को हल करने के लिए ग्रभिधा, भावकत्व ग्रीर भोजकत्व तीन व्यापार माने हैं। भावकत्व द्वारा श्रपने ग्रीर पराये के भेद को दूर करके उसके भाग की समस्या को हल किया है।

इस मत के अनुसार काव्य नाटक के विभावादि अभिषा द्वारा बोधगम्य होते हैं। उसके पश्चात् विभावादि भावकत्व द्वारा मेरे-पराये के बन्धनों से मुक्त होकर अर्थात् साधारणीकृत होकर सह्दय के उपभोगयोग्य बनते हैं। रसनिष्पत्ति का अर्थ विभावादि भोज्य-भोजक-भाव से भुनित है। समीचा: भट्टनायक के सम्बन्ध में श्रभितव ने इतना ही कहा है कि उन्होंने काव्य में ऐसे दो नये व्यापारों को स्थान दिया है जिनका कि शास्त्र में कोई प्रमाण नहीं है। भावना या साधारणीकरण को मानते हुए भी अभिनव ने कहा है कि उसका काम व्यञ्जना या चर्वणा से पूरा ही जाता है और भोजकत्व स्वयं रस-निष्पत्ति ही है। एक तरह से दोनों को ही ध्वनन का व्यापार अर्थात् व्यञ्जना के अन्तर्गत माना है:—

'त्र्यंशायामिप भावनायां कारणांशे ध्वननमेव निपतित । भोगोऽपि न काव्यशब्दे क्रियते श्रपि तु..... लोकोत्तरो ध्वननव्यापार एव मूर्धाभिषिकतः ।' —ध्वन्यालोक की टीका ( पृष्ठ ७०

४. द्यभिनवगुष्त का द्यभिच्यक्तिवाद: — ग्राभिनवगुष्त के अनुकूल रित आदि स्थायी भाव सहृत्य सामाजिकों के अन्तः करण में वासना या संस्कार-रूप से अञ्यक्त दशा में वर्तमान रहते हैं। काञ्य में वर्णित विभावादि के पठन-श्रवण से अथवा नाटकादि के दर्शन से वे संस्काररूप स्थायी भाव उद्वुद्ध अवस्था को प्राप्त होकर वा अभिज्यक्त होकर विघ्नों के (जैसे वर्ण्य वस्तु की असम्भावना, वैयक्तिक भावों का प्राधान्य आदि) अभाव में सहृदयों के आनन्द का कारण होता है। सतोगुण के प्रभाव को अभिनवगुष्त ने भी माना है। इस प्रकार अभिनवगुष्त भी भट्टनायक की भांति इस अंश में सांख्यवादी हैं क्योंकि वेदान्त भी जो अभिनवगुष्त का दार्शनिकवाद है किसी अंश तक सांख्य की मान्यताओं को स्वीकार करता है। अभिनवगुष्त ने वासना को विशेष महत्त्व दिया है। वासना के अस्तित्व से काज्य-नाटक के आनन्दास्वादन की ग्राहकता आती है। वासना के अस्तित्व से काज्य-नाटक के आनन्दास्वादन की ग्राहकता आती है। वासना के स्वतित्व से काज्य-नाटक के आनन्दास्वादन की ग्राहकता आती है। वासना के स्वतित्व से काज्य-नाटक के आनन्दास्वादन की ग्राहकता आती है। वासना के स्वतित्व से काज्य-नाटक के आनन्दास्वादन की ग्राहकता आती है। वासना के स्वतित्व से काज्य-नाटक के आनन्दास्वादन की ग्राहकता आती है। वासना के समान संवेदना शून्य कहा है। सामाजिक को ही रसास्वाद होता है, देखिए:—

'सवासनानां सभ्यानां रसस्यास्वादनं भवेत्। निर्वासनास्तु रङ्गान्तः काष्ठकुड्यारमसन्निभाः॥'

ानवासनास्तु रङ्गान्तः काष्ठकुड्याश्मसान्नमाः ॥

—धर्मदत्त की उक्ति ( श्राचार्यं विश्वनाथ द्वारा
साहित्यदपंण के नृतीय परिच्छेद की नवीं कारिका क र धृत्ति में उद्धृत )
ये वासनाएँ या संस्कार प्राकृत भी होते हैं और नवीन भी। प्राकृत ग्रथवा
पूर्वं जन्म के संस्कारों के सम्बन्ध में किवकुल-गुरु-कालिदास 'ग्रभिज्ञानशाकुन्तल'
में दुष्यन्त से कहलाते हैं कि सुन्दर वस्तुएँ देखकर ग्रीर मीठे वचन सुनकर
सुखी लोग भी जब उदास हो जायँ तब यह समभना चाहिए कि जन्मान्तर के प्रेम
के स्थिर भाव (संस्कार) ग्रजातरूप से हमारे मन में जाग उठे हैं, देखिए:—

'रम्याशि वीचय निशम्य मधुराश्च शब्दान् पर्यु'त्सुकी भवति सुखितोऽपिजन्तुः। तच्चेतसा स्मर्शत नूनभवोधपूर्वं भावस्थिराशि जननान्तर सौहृदानि।'

—- ग्रभिज्ञानशाकुन्तल (४।१०४)

इस श्लोक में प्राकृत संस्कारों के रूप में रहने वाले स्थायी भावों के जाग्रत हो जाने की बात स्पष्ट हो जाती हैं। इसके द्वारा यह भी व्यक्त होता है कि उनके जगाने के लिए कुछ सामग्री चाहिए (सुन्दर वस्तुश्रों को देखना या मधुर बातों को सुनना)।

#### मत का सारांश:

- (क) अभिनवगुप्त रस की निष्पत्ति सामाजिक में मानते हैं।
- (ख) सामाजिकों में स्थायी भाव वासना वा संस्काररूप से स्थिर रहते हैं।
- (ग) वे साधारग्गीकृत विभावादि द्वारा उद्बुद्ध हो जाते हैं। वे विभावादि के संयोग के कारग्ग श्रव्यवत रूप से श्रिभव्यवत हो जाते हैं, करीब-करीब उसी तरह जिस तरह कि जल के छीटे पड़ने से मिट्टी की श्रव्यवत गन्ध व्यवत हो जाती हैं।
- (घ) कान्यादि का पाठ, नाटकों का अभिनय सहुदयों के स्थायी भावों की जाग्रति के साधन होते हैं। पाठकों और दर्शकों को अपने ही उद्बुद्ध स्थायी भावों का शुद्ध रूप में तन्मयता के कारण चित्ता की वृत्तियों के एकाग्र हो जाने से ब्रह्मानन्द-सहोदर अखण्ड रस का आनन्द मिलने लग जाता है।
- (ङ) श्रभिनवगुप्त के मत से संयोग का ग्रर्थ व्यङ्गश्च-व्यञ्जक है श्रीर निष्पत्ति का श्रर्थ है श्रभिव्यिति । इस मत के श्रनुसार सामाजिकों के हृदय में वासना रूप में स्थित स्थायी भाव विभावादि द्वारा व्यङ्गश्च-व्यञ्जक भाव से श्रभिव्यक्त हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कि मिट्टी की श्रव्यक्त गन्ध जल के छींटे पड़ने से व्यक्त हो उठती है।

धनक्षय का मत: -- ग्रिभिनवगुष्त के मत को उनके ग्रनुवर्ती ग्राचायों में से ग्रिथिकांश ने माना है। धनञ्जय का मत एक प्रकार से उनके ही मत का स्पब्टीकरएा है:--

> 'विभावेरनुभावेश सारिवकैष्यभिचारिभि: । श्रानीयमानः स्वाधस्यं स्थायी भाषो रसः स्मृतः ॥'

> > —वशरूपक (४११)

श्रर्थात् स्थायी भाव, विभाव, सात्विक ग्रौर व्यभिचारी भावों द्वारा ग्रास्वाद्य होकर रस बन जाता है।

ग्रागे चलकर यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि रस सामाजिक की ही प्राप्त होता है क्योंकि वह वर्तमान है। न वह अनुकार्यों में रहता है क्योंकि वह वर्तमान नहीं रहते हैं प्रथीत् मर-मुल्तान चले जाते हैं ग्रौर न वह कृति (काव्यादि) में रहता है क्योंकि उसका वह उद्देश नहीं है। उसका उद्देश तो विभावादि को सामने लाना है जिनके द्वारा स्थायी भाव प्रकाश में ग्राता है। न रसद्रष्टा द्वारा अनुकर्ताग्रों के अनुभव की प्रतीति है क्योंकि जैसा कि लौकिक व्यवहार में होता है कि दूसरों की रित देखने से लज्जा, ईर्ष्या ग्रादि भिन्त-भिन्न भावों की उत्पत्ति होगी। वास्तव में दर्शक की श्रवस्था उस बालक-की-सी होती है जो मिट्टी के हाथी से खेलता हुग्रा ग्रुपने ही उत्साह का ग्रानन्द लेता है। उसी प्रकार ग्रुपन ग्रादि का वर्णन पढ़कर या ग्रभिनय देखकर पाठक वा दर्शक ग्रुपने ही हृदयस्थ स्थायी भावों का ग्रानन्दास्वादन करते हैं, देखिए:—

'क्रीडतां मृणमयैर्यद्वद्वालानां द्विरदादिभिः।' 'स्वोत्साहः स्वदते तद्वच्छोतृखामजुनादिभिः॥'

—दशरूपक (श्रेष्ठ१, ४२)

धनञ्जय का श्रभिनवगुष्ताचार्य से केवल इतना ही अन्तर है कि धनञ्जय ने व्यञ्जना को नहीं माना है, तात्पर्यवृत्ति से ही काम चलाया है श्रीर श्रभिनव-गुष्त ने व्यञ्जना को मुख्यता दी है।

श्रन्य मत:—रसगंगाधर में इन मतों के ग्रतिरिक्त कई ग्रीर मतों का उल्लेख किया गया है. उनमें से एक जो संसार को रज्जु के साँप की भाँति मिथ्या मानने वाले शाङ्कर वेदान्त से सम्बन्ध रखता है, विशेष रूप से उल्लेख-नीय है। रस की यह व्याख्या शुक्ति (सीप) में रजत (नाँदी) की भ्रान्त ग्रनुभूति के ग्राधार पर चलती है। सीप को जब हम चाँदी समभते हैं तब एक विशेष दोष के कार्या सीप के सीपपने पर पर्दी-सा पड़ जाता है ग्रीर रजत का उस पर ग्रारोप हो जाता है, ग्रर्थात् हमारी चित्तवृत्ति रजत-प्रधान हो जाती है। वह ग्रनुभव सदसत् से विलक्षण ग्रनिवंचनीय होता है। हम जब वास्तविक दुष्यन्त ग्रीर शकुन्तला की रित का वर्णन पढ़ते हैं या नाटक में उसका ग्रिमनय देखते हैं तब उसमें वास्तविक दुष्यन्त-शकुन्तला की रित पर पर्दा पड़ जाता है ग्रीर एक नई परन्तु ग्रनिवंचनीय रित की सृष्टि होती है जो हमारे चित्ता को व्याप्त कर लेती है। ग्रात्मा का प्रकाश पड़ने से वह रसरूप हो जाती है।

जिस प्रकार जल के योग से मिट्टी प्रव्यक्त गंघ व्यक्त हो जाती है।

|           | •             | ·           |               | रस-निध्यमि                                                            |                                  |
|-----------|---------------|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|           | श्राचाय       | दाशनिक मत   | वाद           | रस की स्थिति                                                          | संयोग का मुक्त निकालि का क्या    |
| •         | १. महलाल्बद   | मीमांसक     | उत्पत्तिनाद   | मूल रूप से अनुकायों में रहता है।                                      | कार्य-काररा-भाव डत्यति           |
|           | ė             |             | वा            | नटादि अनुकत्तांश्रों में आरोप होता                                    |                                  |
|           |               |             | श्रारोपवाद    | है। गीरा रूप से सामाजिकों में अनु-                                    | •                                |
| a.        | र. श्रीशंकुक  | नैयायिक     | अनुमितिवाद    | गर्थं क चनत्कार स ।<br>नट के अनुभावादि द्वारा अनु-                    | गस्य-गमक्ष-भाव अनिमित्न          |
|           |               |             |               | कायों में अनुमेय, गीए हप सेसामा-                                      |                                  |
|           |               |             |               | जिकों में अनुकरण के चमत्कार से।                                       | अनुमापक-भाव ।                    |
|           |               |             |               | नट ग्रोर धनुकायं का चित्रतुरङ्गन्याय<br>से तादास्म्य मानते हैं।       |                                  |
| กร้       | ३. मट्टनायक   | सांख्यवादी  | मुन्तिवाद     | अभिवा, मावकत्व द्वारा आल-                                             | मोज्य-मोजक-भाव भूक्ति (झास्वाद)  |
|           | ·             |             |               | म्बनादि साधारसाकृत हाकर सामाजिक<br>के भोग का विषय बनते हैं (मोजकत्ब)। |                                  |
| ino<br>Se | ४. शाभनवगुप्त | वेदात्ती भी | अभिव्यक्तिवाद | व्यञ्जनावृत्ति द्वारा (भावकत्व                                        | व्यक्षय-व्यञ्जन-भाव स्मित्यिक्ति |
|           |               |             |               | और भोजकत्व अनावस्यक है ) सहदय                                         |                                  |
|           |               |             |               | सामाजिक में स्थायी भावों के संस्कारों                                 |                                  |
|           |               |             |               | की विभावादि के योग से श्रमिव्यक्ति,                                   |                                  |
|           |               |             |               |                                                                       |                                  |

चारों आचार्यों के मत का संक्षेत्र पिछले पुष्ठ पर दी हुई सारिणी में देखिए। भट्टलोल्लट और श्रीशंकुक दोनों ही अनुकार्यां को महत्त्व देते हैं। मे लोग उस की लीकिक विषयगत स्थिति को प्रकाश में लाते हैं और मतों की तुलना साधारणीकरण के लिए जो लौकिक ग्राधार चाहिए उसकी श्रीर देन श्रीर संकेत करते हैं ( रस की लीकिक स्थिति मानते में कठिनाइयाँ अवस्य रहती हैं )। काव्यप्रकाश में जो भट्टलोल्लट का मत दिया है उससे यह प्रतीत होता है कि भट्टलोल्लट तह में रस का ग्रारीप तो करते हैं किन्तु ये सामाजिक को चमत्कृत करने की बात को स्पष्ट न कर अनुमेय रखते हैं। काव्यप्रकाश के टीकाकारों ने उसे स्पष्ट कर दिया है। श्रीशंकुक के मत में ( वह भी काव्यप्रकाश में वर्शित ) सामाजिक स्पष्ट रूप से प्राजाता है ग्रीर कुछ ग्रधखुली-सी जवान से उसकी वासना का भी ( जो पीछे से ग्रभिनवगुप्त के मत की ग्राधार-शिला बनती है ) उल्लेख हो जाता है। भट्टलोल्लट के मत के अनुसार नट में दूष्यन्तादि की रित का ग्रारोप किया जाता है ग्रौर श्रीशंकुक के धनुसार उसमें ग्रनुमान किया जाता है। ग्रारोप निराधार भी हो सकता है किन्तु ग्रनुमान में किञ्चित ग्राधार रहता है। इन दोनों की देन इतनी ही है कि ये लोग कल्पना को नितान्त निराधार होने से बचाये रखते हैं। वे ग्राज़कल के उपन्यासों के कल्पित पात्रों की व्याख्या कुछ कठिनाई ही से कर सकते हैं। कल्पना का जो वास्तविक ग्राधार होता है उसकी ग्रोर ये संकेत भवश्य कर देते हैं।

यद्यपि साधारणीकरण की मूल भावना की क्षीण भलक नट के अनुकरण म (नट दुष्यन्त का साधारण राजारूप से ही अनुकरण करता है, दुष्यन्त को तो वह जानता नहीं) रहती है तथापि इस सिद्धान्त को पूर्ण विकास देने का श्रेय भट्टनायक को ही है। भोजकत्व में सामाजिक के कर्तव्य की श्रोर संकेत रहता है और उसके रस के मूल अर्थ आस्वादकत्य की भी सार्थकता हो जाती है किन्तु उन्होंने सामाजिक में ऐसे किसी गुण का संकेत नहीं किया जिसके कारण सामाजिक में भोजकत्व की सम्भावना रहती है। इस कमी को अभिनवगुष्त ने पूरा किया है। उसने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि सामाजिक अपनी रित का अस्वाद लेता है, विभावादि का वर्णन उसे जाग्रत करता है। रस में व्यञ्जना-व्यापार की प्रधानता बतलाकर अभिनव ने कृति और पाठक दोनों को महत्त्व दिया है। व्यङ्गचार्थ उसके बोधक की अपेक्षा रखता है।

काव्य का रस न तो नालियों में बहा फिरता है और न ईख के रस की भांति निष्पीड़ित होता है, जैसा कि कभी-कभी केशवादि के काव्य में दिखाई देता है, वह तो काव्यगत विभावादि द्वारा उद्बोधित एवं रजोगुरा-तमोगुण-विमुक्त, सतोगुरा-प्रधान आत्मप्रकाश से जममगाते हुए सहृदय के वासनागत स्थायी भाव का अस्वादजन्य आनन्द है। व्यक्तिगत संस्कार साधारणीकृत होकर टाइप या साँचे बन जाते हैं। टाइप व्यक्ति और साधारणा के बीच की चीज हैं। इन साँचों से मिलने के कारण अखण्ड चिन्मय आत्मप्रकाश में भी वीर, श्रृङ्गारादि के भेद दिखाई पड़ते हैं। वह आनन्द फैलता है, चित्त को व्याप्त कर लेता है, इसी कारणा रस कहलाता है।

## ११: साधारणीकरण

हमारा लीकिक अनुभव क्षिएाक श्रीर देशकाल से श्राबद्ध होता है किन्तू हम उससे संतुष्ट न रहकर उसे व्यापक श्रीर स्थायी बनाना चाहते हैं। देश के सम्बन्ध में व्यापकता ग्रीर काल के सम्बन्ध में शाइवतता हमारी आत्मा की सहज प्रवृत्ति है। विज्ञान में निरीक्षण मुल प्रवृत्ति ग्रीर परीक्षण द्वारा मनुष्य ग्रपने क्षणिक ग्रनुभवों को नियम का रूप देकर उन्हें देश-काल के बन्धनों से मुक्त कर देता है। इसी प्रकार साहित्य में भी वह अपने हृद्गत क्षिणिक उद्वेगों और उद्गारों में शाश्वत वासनात्रों से सम्बद्ध रसों की भाँकी देखता है। उसकी ग्रात्मा का सहज श्रानन्द दु:खद ग्रनुभवों में भी सुख का ग्रनुभव करता है किन्तू इस ग्रानन्दानुभव का उत्तराधिकार प्राप्त करने के लिए हमको व्यक्तित्व के बन्धनों से ऊँचा उठना पड़ता है। विज्ञान म जिस प्रवृत्ति द्वारा हम विशेष से सामान्य पर जाते हैं उसी प्रवृत्ति द्वारा साहित्य में कवि, अपनी मौलिक अनुभूति को साधारणीकरण द्वारा व्यापकता प्रदान करता है। हमारा ग्रहङ्कार ग्रौर ममत्व दु:ख की ग्रनुभूति का कारण होता है। ग्रहङ्कार ही में दु:ख रूप ईव्यों का मूल है। वही दूसरे के सुख में सुखी होने में बाधक होता है। इसी ममत्व-परत्व की भावना को दूर करने के लिए भारतीय समीक्षा-क्षेत्र में साधारणीकरण के सिद्धान्त का उदय हुआ है। साधारणीकरण के सम्बन्ध में विभिन्न आचार्य एकमत नहीं हैं। कोई तो विभावों का साधारणीकरण और माश्रय में तादात्म्य मानते हैं, तो कोई सम्बन्धों से स्वतन्त्रता को महत्त्व देते हैं। कोई कोई विद्वान् पाठक के

भद्दनायक का मत: —ये विभावों के पूर्ण साधारणीकरण के साथ स्थायी भावों के विशिष्ट सम्बन्धों से मुक्त होने को साधारणीकरण मानते हैं। भट्टनायक का मत काव्यप्रकाश की टीका काव्यप्रदीप में इस प्रकार बतलाया गया है:—

हृदय में ही रस-रहस्य निहित बतलाते हैं।

'भावकःवं साधारणीकरणम् । तेन हि व्यापारेण विभावादयः स्थायी च साधारणीक्रियन्ते । साधारणीकरणं चैतदेव यस्तीतादिविशेषणां कामनीस्वादि-सामान्येनोपस्थिति: । स्थाययनुभावादीनां च सम्बन्धिविशेषानयिष्ठ्वन्नस्वेन ।' —काव्यप्रदीप (पृष्ठ ४६) ग्रर्थात् भावकत्व साधारणीकरण है। उस व्यापार से विभावादि ग्रीर स्थायी का भी साधारणीकरण होता है। साधारणीकरण क्या है—सीतादि विशेषों का कामनीरूप से उपस्थित होना, सीता सीता नहीं वरन् कामिनी-मात्र रह जाती है। स्थायी ग्रीर अनुभावों के साधारणीकरण का ग्रर्थ है—सम्बन्ध-विशेष से स्वतन्त्र होना ग्रथीत् मेरे या पराये के बन्धन से मृक्त होना। ग्रिभानवगुष्त ने भट्टनायक के मत का उल्लेख करते हुए जिला है:—

ं 'निविद्गनिजमोहसंकटतानिवारग्यकारिणा विभावाविसाधारणीकरणात्मना श्रमिधातो द्वितीयेनांशेन भावकत्वन्यापारेण भान्यमानो रसः।'

इसमें बतलाया गया है कि भावकत्व द्वारा भावप्रकार होकर अर्थात अस्याद-योग्य बनाया जाकर रस की निष्पत्ति होती है। भावकत्व को अभिधा के बाद का द्वितीय व्यापार कहा है और अपनी संकीर्णता निवारण करने वाले विभावादि के साधारणीकरण को ही भावकत्व की आत्मा कहा है। साधारणी-करण और भावकत्व एक बस्तु है। विभावादि में अनुभव, सञ्चारी, स्थायी सभी आजाते हैं।

साधारणीकरण श्रीर व्यक्तिवैचित्र्यवाद के सम्बन्ध में जो समस्या श्राचार्य जी ने उठाई है उसका वाम्तिविक महत्त्व है। वह साधारणीकरण के स्पष्टीकरण के लिये श्रावश्यक है। उन्होंने बतलाया है कि 'क्रोचे' के मत साधारणीकरण के श्रनुसार काव्य का काम है—कल्पना में बिम्ब (Images) श्रीर या मूर्त भावना का उपस्थित करना, बुद्धि के सामने कोई व्यक्तिवैचित्र्यवाद विचार या बोध (Concept) लाना नहीं (तर्क, दर्शन, विज्ञान हमारे सामने बोध उपस्थित करते हैं),कल्पना में जो-कुछ उपस्थित होगा वह व्यक्ति या वस्तु-विज्ञेष ही होगा। सामान्य या जाति की तो मूर्त्त भावना हो ही नहीं सकती, इसका समाधान बुक्लजी नीचे के शब्दों में इस प्रकार करते हैं:—

''साधार ग्रीकरण्' का श्रीकाय यह है कि पाठक या श्रीता के मन में जो व्यक्ति विशेष या घस्तु विशेष श्रातो है वह जैसे काव्य में विशित 'श्राश्रय' के भाव का श्रालम्बन होती है वैसे ही सब सहद्य पाठकों या श्रीताश्रों के भाव का श्रालम्बन हो जाती है।'

'तात्पर्य यह है कि श्रालम्बन रूप में प्रतिब्ठित व्यक्ति, समान प्रभाववाले कुछ धर्मों की प्रतिष्ठा के कारण, सबके भावों का श्रालम्बन हो जाता है।' —चिन्तामणि: भाग १ (पृष्ठ ६१२ तथा ६१६) इस सम्बन्ध में मेरा इतना ही विनम्न निवेदन है कि व्यक्ति कुछ समान धर्मों की ही प्रतिष्ठा के कारण नहीं वरन् ग्रपने पूर्ण व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा में सहदयों का ग्रालम्बन बनता है। साधारण धर्म (पितव्रत) की प्रतिष्ठा तो 'सीता' ग्रार 'डेस्डीमोना' (Desdimona) में कुछ-कुछ एक-सी है किन्तु उनका व्यक्तित्व भिन्न है। कृष्ण की ग्रनन्यता के साधारण धर्म में सूर ग्रीर नन्ददास की गोपियाँ एक-सी हैं किन्तु ऊधों के साथ वातचीत में तथा व्यवहार में वे भिन्न हैं। ग्रपनी-ग्रपनो विशेषताग्रों के साथ वे हमारी रसानुभूति का विषय बनती हैं। हमारी समस्या इस बात की है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व बनाये रखते हुए हम उसे किस प्रकार रसानुभूति का विषय बना सकते हैं। साहित्य में चाहे वह पाश्चात्य हो ग्रीर चाहे भारतीय, व्यक्तित्व का विशेष मान है। दमयन्ती नल को ही वरण करना चाहती है, देवताग्रों को नहीं। व्यक्तित्व को खोकर साधारण गुणों-मान से काम नहीं चलता है किन्तु हाँ भोजकत्व के लिये ग्रपने-पराये के सम्बन्ध से मुक्त होना ग्रावश्यक है।

श्रति सामान्यीकरए। की प्रवृत्ति का दोष श्राचार्य शुक्लजी ने साहित्य में न्याय के प्रभाव पर लादा है। न्याय में शब्द का संकेत - ग्रह्मा (श्रर्थ) जाति का ही माना गया है, यह कहना न्याय-शास्त्र के कर्ता ग्रीर विशेष विशेषकर वार्तिककार के साथ श्रन्याय करना है। न्यायसूत्र के निम्नोल्लिखित सूत्र में पदार्थ के सम्बन्ध में व्यक्ति, श्राकृति श्रीर जाति तीनों को महत्त्व दिया गया है:—

'ब्यक्तिचाकृतिजतयस्तु पदार्थः'

—न्यायसूत्र (रारा६८)

इसकी व्याख्या में बतलाया गया है कि जब सामान्य गुणों के सम्बन्ध में कहा जाता है, जैसे 'गाय सीधा जानवर है' तब शब्द जाति का बोधक होता है। जब हम कहते हैं 'गाय लाग्नो' तब वह शब्द डित्थ ग्रादि व्यक्ति का परिचायक होता है। जब हम कहते हैं कि 'मिट्टी की गाय बनाग्नो' तब ग्राकृति का बोतक होता है।

### श्रिभिनवगुष्त का मत:-

- (१) विभावादि लोक में प्रमदा (स्त्री), उद्यान आदि कहलाते हैं और काव्य में थे ही विभावादि कहलाते हैं।
- २. साधारणीकृत हो जाने के कारण इनके सम्बन्ध में न भेरे हैं वा शत्रु के हैं प्रथवा उदासीन के हैं ऐसी सम्बन्ध-स्वीकृति रहती है थ्रीर न मेरे नहीं हैं, शत्रु के नहीं हैं वा उदासीन के नहीं, ऐसी सम्बन्ध की ग्रस्वीकृति रहती हैं:—

'मवैवैते शत्रीरेवैते तटस्थस्यैवैते न ममैवैते न शत्रीरेवैते न तटस्थस्यैवैते इतिसम्बन्धविशेषस्वीकारपरिहारनियमानध्यवसायात् साधारण्येनं शतीतैर-भिष्यक्तः। '

---कान्यप्रकाश (२८ वीं कारिका की वृत्ति)

संक्षेप में ममत्व-परत्व के सम्बन्ध से स्वतन्त्र होना ही साधारणीकरण है। ३. उनके द्वारा सामाजिकों के वासनागत स्थायीभाव जाग्रत हो उठते हैं।

उस समय ये व्यक्ति के होते हुए भी व्यक्ति के नहीं रहते और अपने आकार से भिन्न भी नहीं होते अर्थात् अपना निजत्य नहीं खोते हैं ।

४. सामाजिक का मन उस समय वेद्यान्तरसम्पर्कशून्य होता है और उसका सीमित या संकुचित प्रमाताभाव अर्थात् ज्ञाता होने का भाव जाना रहता है :—

'तःकालविगलितपरिमित्तशमातृभाववशोन्मिषितवेद्यान्तरसम्पर्कशून्यापरि-मितभावेन ।'

---कान्यप्रकाश (२८ वीं कारिका की वृत्ति)

प्र. वह भाव सकल सहृदयों के अनुभव का एक-सा विषय होता है ('सकक सहृदयसंवादभाजा')।

६. वह चर्व्यमाण होकर प्रयात् ग्रास्वादित होकर रसरूप हो जाता है। रस का ग्रनुभव ग्रलण्ड और प्रपानक रस (पन्ने) की भांति ग्रपनी निर्माण-सामग्री (पन्ने के सम्बन्ध में खटाई, इलायची, मिश्री, काली मिर्च श्रादि ग्रीर रस के सम्बन्ध में विभावानुभावादि ) से स्वतन्त्र होता है।

नोट: इसमें आश्रय के साथ तादात्म्य की बात नहीं ग्राती वरन् पाठक का सब सहृदयों से समान भाव वतलाया है। इसमें सभी चीजों का साधारणीकरण माना गया है। साधारणीकरण का ग्रर्थ है सम्बन्धों का साधारणीकरण। जिस प्रकार तर्कशास्त्र में धूम ग्रीर अगिन को साथ-साथ देखकर उसको देश-काल के बन्धनों से मुवत करके, सार्वकालिक बना छेते हैं कि जहाँ-जहाँ धुग्राँ है वहाँ-वहाँ ग्रिग्न है, वैसे ही साधारणीकरण में भयादि ग्रीर कम्पादि के सम्बन्ध को व्यक्तियों के सम्बन्ध से मुवत कर सार्थदेशिक ग्रीर सार्वकालिक बना छेते हैं। ग्रिश्नवगुष्त कहते हैं—'तत एव न परिमतमेव साधारण्यमपित वित्तं ज्या-वित्तमह इव धूमाग्न्योभैयकम्पयोरेव वा'—इससे छेख के पहले पैरे में दिये हुए मेरे इस कथन की कि विज्ञान के नियम-निर्माण ग्रीर साहित्य के साधारणीकरण में एक ही प्रवृत्ति है, पुष्टि हो जाती है। ग्राम्मट का मत ग्रिभनवगुष्त के मत से भिन्न नहीं मालूम पड़ता है।

विश्वनाथ का मत: --साहित्यवर्गणकार ग्राचार्य विश्वनाथ ने विभावों

के साधारणीकरण के साथ उसके फलस्वरूप पाठक या दर्शक का आश्रय के साथ तादात्म्य माना है:---

'व्यापारोऽस्ति, विभावादेनिम्ना साधारणीकृतिः ॥ तत्त्रभावेण यस्यासन्पाथोधिष्लवनादयः । प्रमाता तदभेदेन स्वात्मानं प्रतिपद्यते ॥'

-साहित्यदर्पेस (३।६,१०)

ग्रथीत् विभावादि का जो साधारणीकरण-व्यापार है उसके प्रभाव से प्रमाता समुद्रोल क्कन ग्रादि के उत्साह का अनुभव जो उसमें नहीं होता है, हनुमानादि के साथ ग्रभेद रूप से ग्रपने में कर लेता है। इसमें विभावों के साधारणीकरण के साथ ग्राश्रय से पाठक के तादातम्य की बात ग्रागाती है। साहित्यदर्पणकार ने ग्रागे चलकर जो स्पष्टीकरण किया है वह ग्रभिनवगुष्त के मत के ग्रनुकूल है, देखिए:—

'परस्य न परस्येति ममेति न ममेति च ॥'. 'तदास्यादे विभावादेः परिच्छेदो न विद्यते ।'

-साहित्यदर्पण (३।१२, १३)

ग्रथीत् रसानुभृति में विभावादिकों के सम्बन्ध में — ये मेरे है ग्रथवा मेरे नहीं हैं, दूसरे के हैं ग्रथवा दूसरे के नहीं हैं — इस प्रकार का विशेषीकरणा नहीं होता है। इस व्याख्या में दर्शक या पाठक को ही मुख्यता मिल जाती है। इसमें तावात्म्य ग्रौर ग्रतादात्म्य का भी प्रश्न नहीं रहता।

नोट: विश्वनाथ ने विभावन को तो जैसा भट्टनायक ने माना है वैसा ही माना है किन्तु उन्होंने इसके अतिरिक्त अनुभावन और संचारण नाम के दो और व्यापार माने हैं। रसादि को आस्वादयोग्य बनाना विभावन है, यही भट्टनायक का भावकत्व है। इस प्रकार विभावन किये हुए रत्यादि को रसरूप में लाना अनुभावन है, उनका सम्यक् रूप से चारण करना सञ्चारण कहलाता है।

लेकिन इसमें यह समभाग कि विभाव, अनुभाव और सञ्चारियों के नाम इसी आधार पर रखे गये हैं, ठीक न होगा। हाँ, इससे एक बात अवश्य प्रकट होती है कि विश्वनाथ ने स्थायी भावों को भी उतनी ही मुख्यता दी है। इस प्रकार साहित्यवर्षण में आलम्बन, आश्रय, स्थायी आदि और पाठक सबका ही साधारणीकरण होता दिखाई पड़ता है।

डाक्टर श्यामसुन्दरदासजी का मतः—वाबूजी ने ग्राचार्य केशवप्रसाद मिश्र का ग्रनुकरण करते हुए साधारणीकरण का सम्बन्ध योग की 'मधुमती- भूमिका' से, जिसमें कि परप्रत्यक्ष होता है. लगाया है। उस दशा में वितक नहीं रहता। इन शब्दों की व्याख्या के लिए यहाँ बाबूजी के उद्घरण से कुछ ग्रंश देना ग्रावश्यक है:—

"मधुमती-भूमिका चित्त को वह विशेष श्रवस्था है जिसमें वितर्क की सत्ता नहीं रह जाती। शब्द, अर्थ श्रीर ज्ञान इन तीनों की प्रथक् प्रतीति चितर्क है। दूसरे शब्दों में वस्तु, वस्तु का सम्बन्ध श्रीर वस्तु के सम्बन्ध। इन तीनों के भेद का श्रनुभव करना ही वितर्क है। "इस पार्थक्यांनुभव को श्रपर प्रत्यन्त भी कहते हैं। जिस श्रवस्था में सम्बन्ध श्रीर सम्बन्धी विजीन हो जाते हैं; केवल वस्तु-मात्र का श्राभास मिलता रहता है उसे पर प्रत्यन्त या निर्वितर्क समापत्ति कहते हैं। जैसे, पुत्र का केवल पुत्र के रूप में प्रतीत होता। इस प्रकार प्रतीत होता हुशा, पुत्र प्रत्येक सहदय के वात्सल्य का श्रालम्बन हो सकता है।'

—साहित्यालोचन (पृष्ठ २८०)

योग-सूत्रों पर व्यास-भाष्य का उद्वरण देते हुए वे लिखते हैं कि 'मधुमती-भूमिका' का साक्षात्कार करते ही साधक की शुद्ध सात्विकता देखकर देवता अपने-अपने स्थान से उसे युलाने लगते हैं:—

' इधर श्राइए, यहाँ रिमए, इस भीग के लिये लोग तरसा करते हैं. देखिये कैसी सुन्दर कन्या है।'

—साहित्यालोचन (पृष्ठ २८१)

आगे चलकर बाबूजी लिखते हैं:--

'योगी की पहुँच साधना के बल पर जिस मधुमती-भूमिका तक होती है उस भूमिका तक प्रातिभज्ञान-सम्पन्न सत्कवि की पहुँच स्वभावत: हुन्ना करती है।'

--साहित्य।लीचन (पृष्ठ २८२)

इस सम्बन्ध में एक विनोद की बात लिख देना चाहता हूँ ( यद्यपि मुभो इसके लिखने में संकोच अवश्य होता है क्योंकि अपनों से वड़े और विशेषतः स्वर्गीय लोगों की बात के सम्बन्ध में विनोद करना हास्यरसाभास है ) कि 'मधुमती-भूमिका' को प्राप्त कवियों और सहृदयों के लिए यह निमन्त्रण देव-ताओं की ओर से अब नहीं आता, नहीं तो वे देह का भी मोह छोड़ दें। यह विनोद की बात है किन्तु वास्तव में बात यह है कि कवि का सृजनानन्व और सहृदय का कान्यरसास्वाद स्वर्गभोग से कम नहीं है। इसके लिए स्वर्ग जाने का भी कब्द नहीं करना पड़ता। बाबूजी किव और पाठक की चित्तवृत्तियों

का एकतान-एकलय होजान। ही साधारस्मीकरण मानते हैं, देखिए:-

' कि के समान हृदयालु सहृदय ( श्राजकल का समीचक, समा-लोचक या Critic) भी ( श्रीर में कहूँगा साधारण पाठक भी) जब उसी भूमिका (मधुमती-भूमिका) का स्पर्श करता है, तब उसकी भी वृत्तियाँ उसी प्रकार एकतान, एकलय हो जाती हैं, ( जिसके लिए पारिभाषिक शब्द साधारणीकरण है ) श्रीर उसे भी वही संगीत सुनाई पड़ने लगता है— उसी श्रानन्द की सलक मिलती है। इस साधारण श्रवस्था में पहुँचने की शक्ति उसे कुछ तो किव की दृष्टि की विशेषता श्रीर कुछ श्रपने संस्कार दोनों ही यथातथ्य प्रदान करते हैं।

--साहित्यालोचन (पृष्ठ २८७)

इस प्रकार बाबूजी किंव ग्रीर पाठक दोनों के ही हृदय का साधारगी-करगा मानते हैं, जैसा कि उन्होंने शुक्लजी से मतभेद प्रगट करते हुए लिखा है।

इस सम्बन्ध में कुछ बातों के लिए सतर्क कर देना ग्रावश्यक है। पहली बात तो यह है कि 'मधुमती-भूमिका' की इतनी प्रशंसा से यह न समभ लेना चाहिए कि वह योग की बहुत ऊँची श्रवस्था है; यह

श्रावश्यक समाधान दूसरी ही श्रेणी है, इसके आगे दो श्रेणियाँ और हैं।
'मधुमती-भूमिका' के प्रलोभनों को बचाने के लिए ही

उनका संकेत किया गया है। योगी उनमें नहीं पड़ता है। दूसरी बात यह है कि इस भूमिका के लिए पूर्व जन्म के संस्कारों के अतिरिक्ति किंव के लिए भी कुछ अभ्यास और साधनों की अपेक्षा है, यद्यपि वह योग की साधना नहीं होती। रसदशा, रससृष्टि या रसास्वाद के समय ही रहती है (इस बात की आरे बाबूजी ने भी संकेत कर दिया है कि योगी इस अवस्था को मन चाहे जितनी देर छहरा सकता है)। तीसरी बात यह है कि यह अवस्था 'मधुमती-भूमिका' के सदृश हो सकती है, 'मधुमती-भूमिका' नहीं ( माधुर्यगुण का 'मधुमती-भूमिका' में कोई सम्बन्ध नहीं है, उससे आज का भी उतना ही सम्बन्ध है)। असली बात यह है कि किंव की रसदशा और योगी की 'मधुमती-भूमिका' के कारण भिन्न हैं, इसलिए दोनों कार्य भी एक नहीं हो सकते।

शुक्ताजी से मतभेद :—साधारग्गीकरण के सम्बन्ध में 'बड़े महत्त्व के भ्रम' शीर्षक देकर बाबूजी कहते हैं :—

'एक दूसरे विद्वान् (शुल्कजी, शिष्टतावश उनका नाम वाबूजी ने नहीं लिखा है, देखिये चिन्तामिशा: भाग १ पष्ठ २०८) जिखते हैं—''जब तक किसी भाव का कोइ विषय इस रूप में नहीं लाया जाता कि वह सामान्यतः सबके उसी भाव का श्रालम्बन हो सके तब तक उसमें स्तोद्-बौधन की पूर्ण शक्ति नहीं श्राती । इसी रूप में लाया जाना हुमारे यहाँ 'साधारणीकरण' कहलाता है।"

—साहित्यालीचन (पृष्ठ २८८)

इस पर मालोचना करते हुए बाबूजी कहते हैं :--

'साधारणीकरण से यहाँ यह अर्थ ितया गया है कि विभाव, अनुभाव आदि को साधारण रूप देकर सामने जाया काया ...साधारणीकरण तो किव अथवा भावक की चित्तवृत्ति से सम्बन्ध रखता है। चित्त के एकतान और साधारणी-कृत होने पर उसे सभी-कुछ साधारण अतीत होने लगता है।'

—माहित्यालीचन (पृष्ठ २८८ ग्रीर २८६)

श्रतः यह मत भी ठीक नहीं है। यह उद्भृत मत भट्टनायक का माना जाता है, पर ग्राचार्यों का श्रन्तिम सिद्धान्त तो यही है जो हमने माना है। हमारा हृदय साधारणीकरण करता है।

इस सम्बन्ध में मतभेद हो सकता है। शुक्लजी के मत को 'महध्य का भ्रम' कहना उचित नहीं है जबिक बाबुजी स्वयं स्वीकार करते हैं कि यह भट्टनायक के मत के अनुकूल है। इसके अतिरिक्त-'लाधारण रूप देकर सामने लाया जाय'-यह कार्य तो किय द्वारा ही होता है ग्रीर जब वे लिखते हैं- 'साधारण श्रवस्था में पहुँचने की शक्ति कुछ तो कवि-दृष्टि की विशेषता श्रीर कुछ अपने संस्कार दोनों यथातथ्य प्रदान करते हैं'-ता वे कवि के कार्य को तो स्वीकार करते ही हैं। कवि का प्रभाव तो हम तक उसकी कृति द्वारा ही प्राता है। वास्तविक बात यह है कि शुक्लजी के इस सिद्धान्त के निरूपण में उनके भन में बसे हुए तुलसीदासजी के राम फॉकते हुए दिखाई पड़ते हैं जो सब के एक समान भ्रालम्बन होते हैं। ऐसा जात होता है कि वे ग्रालम्बन का साधारणीकरण नहीं चाहते वरन् वे ऐसा ग्रालम्बन ही चाहते हैं जो सबका आश्रय बन सके। शुक्लजी की प्रतिभा विषयगत है। बाबूजी विषयी ( यहाँ विषयी का अर्थ कामी नहीं है ) के हृदय को साधारणीकरण का श्रेय देते हैं। शुक्लजी का मत ग्राभिनवगुष्त के सिद्धान्त से भी ज्यादा दूर नहीं है। 'सकल सहद्यसंवादभाजा' ( प्रिभनवगुप्त के शब्द हैं--'हृद्य-संवादास्मक सहद्यस्ववलात्') का भी यही अर्थ है। अभिनवगुप्त भी विभावों का साधारणीकरण कम-से-कम सम्बन्धों से स्वतन्त्रता के रूप में मानते हैं।

आचार्य शुक्तजी का मत: - भट्टनायक के मत की विवेचना करते हुए

हम शुक्लजी के मत का उल्लेख कर चुके हैं। श्रालम्बन के साधारणीकरण का अर्थ उन्होंने श्रालम्बनत्व-धर्म का साधारणीकरण लिया है अर्थात् श्रालम्बन ऐसा हो जाता है कि वह समान रूप से सबका श्रालम्बन बन सके। यह श्रभिनवगुष्त के मत के श्रनुकूल है किन्तु वे साहित्यदर्पणकार के मत का भी मोह छोड़ने को तैगार नहीं हैं। दोनों मतों से प्रभावित शुक्लजी के उद्धरण नीचे दिये जाते हैं:—

(क) श्रभिनवगुष्त से प्रभावित : 'व्यक्ति तो विशेष ही रहता है; पर उसमें प्रतिष्ठा ऐसे सामान्य धर्म की रहती है जिसके साचात्कार से सब श्रीताश्रों या पाठकों के मन में एक ही भाव का उदय थोड़ा या बहुत होता है।'

—चिन्तामिश : भाग १ (पृष्ठ ३१३)

(ख) साहित्यदर्पेण से प्रभावित : "साधारणीकरण' का श्रमिपाय यह है कि पाठक या श्रोता के मन में जो व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष श्राती है वह जैसे काव्य में वर्णित 'श्राश्रय' के भाव का श्रालम्बन होती है वैसे ही सब सहृद्य पाठकों या श्रोताश्रों के भाव का श्रालम्बन हो जाती है।'

— चिन्तामणि : भाग १ (पृष्ठ ३१२)

सहित्यदर्पेगा के मत का ही आश्रय लेकर वे आगे लिखते हैं:-

''साधारणीकरण' के प्रतिपादन में पुराने श्राचार्यों ने ( अभिनवगुप्त ने नहीं ') श्रोता (या पाठक ) श्रोर याश्रय ( भावव्यक्जना करने वाला पात्र ) के तादात्म्य की श्रवस्था का ही विचार किया है '''

—चिन्तामणि : भाग १ ( पृष्ट ३१३ )

(क) श्रीर (ख) में इस बात का अन्तर हो जाता है कि (क) के अनुसार पाठक या श्रीता काव्य के ग्राश्रय के साथ नहीं बाँधा जाता । उसका सब सह्दयों के साथ भावसाम्य होता है। (ख) में उसे काव्य के श्राश्रय के साथ बाँध जाना पड़ता है। यदि श्राश्रय के साथ तादात्म्य हो जाता है तो प्रायः सब लोगों के साथ भी उसका तादात्म्य हो जाता है किन्तु शुक्लजी ने दिखलाया है कि ऐसी भी श्रवस्थाय होती हैं जहाँ ग्राश्रय के साथ तादात्म्य नहीं हो सकता है वरन् किय वा ग्रन्य सहदयों के साथ उसका भाव-सादृश्य हो जाता है। उदाहरणार्थ सीता की भत्सना करते हुए रावण के साथ किसी का तादात्म्य नहीं हो सकेगा और न परश्राम के साथ कोई लक्ष्मण पर कोध कर सकेगा। ऐसी श्रवस्था में पाठक का किव के व्यक्त वा ग्रव्यक्त भाव से या शीलद्रव्टा के रूप में सब सहदयों के साथ तादात्म्य हो जाता है।

१. डाक्टर श्यामसुन्दरदास के मत से

ऐसी भी ग्रथस्थाएँ होती हैं जहाँ कोई ग्राश्रय नहीं होता है, जैसे पाठकजी के 'काइमीर-सुषमा'- वर्णन में, किन्तु इनमें किन ही ग्राश्रय होता है ग्रीर इसमें कोई निशेष कठिनाई भी नहीं पड़ती है। रानण या परशुराम नाले उदाहरणों में भी ग्रगर हम दूसरे पक्ष ग्रथित् सीता या लक्ष्मण से तानतम्य करें तो समस्या इतनी उग्र नहीं रहती—ग्राश्रय ग्रीर ग्रालम्बन तो सापेक्ष शब्द हैं—यह दूसरी बात है कि हमारा पुरुष-गौरन स्त्री के साथ तानतम्य करना न स्वीकार करे। स्त्रियाँ तो उस दशा में सीता के साथ भान-तानतम्य करती ही होंगी। ग्रिभनन्यगुप्त के मत में इस कठिनाई की कम गुञ्जाइश रह जाती है क्योंकि उसमें किन के ग्राश्रय के साथ पाठक को नहीं बांधा जाता। स्वयं ग्रुक्जजी का निजी मत भी इसके ग्रनुकूल है। वे भी सम्बन्धों का ही साधारणी-करण मानते हैं— 'रसमग्न पाठक के हृदय में यह भेद-भाव नहीं रहता है कि यह ग्रालम्बन मेरा है या दूसरे का है'—किन्तु ने ग्रालम्बन में ऐसे गुणों की विषयगत सत्ता (Objective Existence)चाहते मालूम पड़ते हैं जिनके कारण नह सबका ग्रालम्बन बन सके।

डाक्टर नगेन्द्र का मत: —जहाँ श्राचार्य शुक्लजी श्रालम्बन में सामान्य गुणों की विषयगत सत्ता में विश्वास करते दिखाई देते हैं वहाँ डाक्टर नगेन्द्र काव्य के विषय को कवि की भावना ही मानते हैं। उनका श्रीप्राय यह है कि विषय (रामादि) का वास्तविक रूप तो श्रज्ञात ही रहता है किन्तु कवि श्रपनी-श्रपनी भावना के श्रनुकूल उसका वर्णन करते हैं। उसी भावना का साधारणीकरण होता है श्रीर पाठक किंव की साधारणीकृत भावना का श्रास्वाद करता है, देखिए:—

'हम काव्य की सीता से प्रेम करते हैं श्रीर काव्य की यह श्रालम्बनरूप सीता कोई व्यक्ति नहीं है, जिससे हमको किसी प्रकार का संकोच करने की श्रावश्यकता हो, वह किव की मानसी सृष्टि है श्रशीत किव की श्रपनी श्रनु-भूति का प्रतीक है। उसके द्वारा किव ने श्रपनी श्रनुभूति को हमारे प्रति संवैद्य बनाया है। वस, इसलिए जिसे हम श्रालम्बन कहते हैं वह वास्तव में किव की श्रनुभूति का संवैद्य रूप है। उसके साधारणीकरण का श्रश्र है किव की श्रनुभूति का साधारणीकरण को भट्टनायक और श्रभिनवगुष्त का प्रति-पाद्य है।'

-रीतिकाड्य की भूमिका (पृष्ठ ४०)

डाक्टर नगेन्द्र की प्रतिभा विषयीगत है। ये किय को महत्त्व देते हैं श्रीर विषय के श्रस्तित्व को मिटा से देते हैं। यद्यपि यह बात किसी श्रंश में ठीक है कि राम-सीतादि का रूप विभिन्न कियों की भावनाओं की ग्रभिव्यक्ति पर ही ग्राश्रित रहता है तथापि जनता के मन में भी परम्परागत संस्कारों से एक सामान्य भावना बनी रहती है, वही ग्रालम्बन का विषयगत ग्रस्तित्व है। जो बात सबके मन में बर्तमान हो वह मानसिक रहती हुई विषयगतता (Objectivity) धारण कर लेती है। जो बात किसी व्यक्ति-विशेष के ही मन की धारणा हो वह वैयित्रक या विषयगत (Subjective) कहलाती है। किय की भावना जहाँ तक उस विषयगत सत्ता ग्रथवा जनसाधारण के मन की भावना जहाँ तक उस विषयगत सत्ता ग्रथवा जनसाधारण के मन की भावना से समय रखती है वहाँ तक जनता के हृदय में साधारणीकरण सहज में हो जाता है ग्रीर रसास्वाद में मुविधा होती है ग्रीर जहाँ किव की वैयक्तिक धारणा जनता की धारणा से मेल नहीं खाती है वहाँ रसास्वाद में बाधा पड़ती है। किव का व्यक्तित्व यदि बहुत ही प्रवल हो तब जनता की भावना में हेर-फेर हो सकता है, ग्रन्यथा नहीं। यह हेर-फेर भी धीरे-धीरे होता है, इसलिए किव को लोकहृदय की पहचान की ग्रावश्यकता बतलाई गई है।

वास्तव में साधारण पारक जनता में प्रचलित भावनाओं का उत्तराधिकार लेकर ग्राता है। उस पर किव का भी प्रभाव पड़ता है और उसके मन का चित्र किव ग्रीर जनता की भावनाओं का मिश्रित फल होता है। इसके प्रितिरक्त कुछ, जैसे महाराण प्रताप, शिवाजी, महात्मा गान्धी ग्रपना विषयगत ग्रस्तित्व भी रखते हैं। गोडसे ने भी महात्मा गान्धी की महत्ता स्वीकार की थी। ग्रालम्बन का यदि बाहरी जगत में नहीं तो जनता के हृदय में प्रस्तित्व रहता है। काल्पनिक पात्रों का भी कम-से-कम व्यक्तिरूप से नहीं तो गुणरूप से जनता के हृदय में ग्रस्तित्व रहता है। ग्रालम्बन का विषयगत ग्रस्तित्व बिल्कुल उठाया नहीं जा सकता। यदि विषयगत ग्रस्तित्व जनता के हृदय में न हो तो इतनी जल्दी साधारणीकरण भी न हो।

लौिक सामग्री को ग्रास्वादयोग्य बनाने में किव को बहत-कुछ काट-छाँट करनी पड़ती है ग्रौर गाँठ का भी नमक-मिर्च-मसाला मिलाने की ग्रावश्यकता होती है (यह भी एक प्रकार का साधारणीकरण है) किन्तु किवी की देन इसकी मात्रा में ग्राचार्यों का मतभेद है। राजशेखर किव को ही महत्ता देते हैं, उनका कथन है कि वित्रकार ग्राकार के

अनुकूल ही चित्र बनाता है, देखिए:-

'स यास्वभाव: कविस्तवनुरूपं काव्यं । यादशाकारश्चित्रकारस्तवाकारं तस्य चित्रम्।।' —डाक्टर दास गुप्त के काव्य-विचार से उद्घृत (पृष्ठ १४६) किन्तु एक दूसरे श्राचार्य (भोज) पात्र को प्रधानता देते हैं। उनका कथन है कि किव की वाणी का थोड़ा-सा चमत्कार यदि वह लोकोत्तर नायक का वर्णन करता है, तो वह विद्वानों के कानों का श्राभूषण बन जाता है:—

> 'कवेरलपापि वाम्युत्तिर्विद्वस्कर्णावतंस्रति । नायको यदि वर्ण्येत लोकोत्तरो गुणोत्तरः ॥' —डाक्टर दास गुप्त के काव्य-विचार से उन्हात (पृष्ठ १४७)

प्रातःस्मरणीय गोस्वामीजी ने भी श्रपनी कृति की श्रेष्ठता के लिए नायक को ही महत्ता दी हैं :---

'पहि महँ रघुपति नाम उदारा । श्रति पावन पुरान-स्नृति-सारा ॥ भनिति भदेस बस्तु भल वरनी । राम-कथा जग-मंगल करनी ॥' —रामचरितमानस (बालकाण्ड)

यह मात्रा का प्रश्न है, इसमें अन्तर होना स्वाभाविक है। किव की कृति कितनी ही काल्पनिक क्यों न हो उसके लौकिक आधार की विषयगत सत्ता को अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा। यद्यपि मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजी के सम्बन्ध में महिष बाल्मीकि, गोस्वामी तुलसीदास तथा गुन्तजी की भावनाएँ भिन्न-भिन्न हैं तथापि श्रीरामचन्द्रजी के जीवन का मूल रूप एक-सा ही है। जनसाधारण के भाव उनके सम्बन्ध में मिश्रित हैं, कोई उनको ईश्वर माने या न माने। कुछ लोगों ने उनको श्रृङ्गारिक भावनाओं का केन्द्र बनाया किन्तु जनसाधारण के हृदय में वह स्थान नहीं पा सका। गुन्तजी के इस कथन में कि—'राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाय सहज सम्भाव्य है'—बहुत कुछ सत्य है। किव अपने ही चश्मे से संसार को देखता है। यह कच्चा सामान संसार से लेता है और उसे पकाकर आस्वादयोग्य बना पाठक को देता है।

साधारणीकरण के सम्बन्ध में हमारे यहाँ के श्राचार्यों ने थोड़े-बहुत श्रन्तर के साथ तीन बातों पर बल दिया है—(१) विभावादिकों का (जिनमें स्थायी भाव भी जामिल हैं) साधारणीकरण, (२) पाठक का श्राश्रय वा किन के साथ तादात्म्य, (३) सब पाठकों का समान रूप से प्रभावित होना —इन तीनों ही बातों का पारस्परिक सम्बन्ध है।

विभावादि जब विशेष सम्बन्धों से मुक्त हो जाते हैं तभी वे सब सह्नुदयों की भावना के समान रूप से विषय बनते हैं। जहाँ पाठक या श्रोता का काव्य के आश्रय के साथ तादातम्य हो वहाँ बहुधा आपस में भी भाव-साम्य हो जाता है अर्थात् वे समान रूप से प्रभावित होते हैं और जनका कवि की भावना से भी

तादातम्य हो जाता है। साधारणीकरण द्वारा किय, किवता के ग्राश्रय श्रौर पाठक भावना के एक सूत्र में बँध जाते हैं। किव जितना जनता की भावनाश्रों के निकट श्राता है उतना ही पाठकों के साथ उसका भावतादातम्य होता है किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि किव जनता के भावों के ग्रागे नहीं जाता। किव श्रौर जनता में श्रादान-प्रदान होता रहता है। किव जनता से प्रेरणा ग्रहण करता है श्रौर वह धीरे-धीरे जनता के भावों में भी परिवर्तन करता है। साधारणीकरण का श्रमिप्राय है—शालम्बन का व्यक्तित्व बनाये रखते हुए भी उसको ऐसे रूप में उपस्थित करना कि वह मेरे-पराये के बन्धनों से मुक्त हो जाय श्रौर सब सहदयों की भावना का समान रूप से विषय बन सके। पाठकों की वे भावनाएँ देश-काल के बन्धनों से मुक्त होती हैं तभी वे दु:खात्मक होने से बची रहती हैं श्रौर ग्रखण्ड सात्विक श्रानन्द का सृजन करती हैं।

पाश्चात्य समीक्षकों के सम्बन्ध में मेरा ज्ञान सीमित है, (इसका यह अर्थ नहीं कि भारतीय समीक्षकों के सम्बन्ध में सीमित नहीं है) किन्तु मेरा ख्याल है कि उन्होंने विभावादि के साधारणीकरण की अपेक्षा पाश्चात्य समीद्धाक तादात्म्य पर अधिक ध्यान दिया है। इसमें आश्रय और अपेश साधारणीकरण कि दोनों के साथ तादात्म्य की बात आजाती है। सब पाठकों के समान रूप से प्रभावित होने का भी कहीं-कहीं उल्लेख है।

तादात्म्य का प्रश्न 'Empathy' के रूप में ग्राया है. इसको हिन्दी में भावतादात्म्य कह सकते हैं। सहानुभूति में सहदय ग्रीर भोक्ता के दो व्य-क्तित्व रहते हैं। भावतादात्म्य में थोड़े काल के लिए दोनों का व्यक्तित्व एक हो जाता है। यह शब्द मनोविज्ञान से लिया गया है, इसीलिए यहाँ इसकी व्याख्या में ए० ई० मैन्डर (A. E. Mander) की एक मनोविज्ञान की पुस्तक का उद्धरण देना उचित समभता हूँ:—

'Empathy connotes the state of the reader or spectatator who has lost for a while his personal self-consciousness and is identifying himself with some character in the story or screen.'

—Psychology for every Man and Woman (Page 59) अर्थात् भावतादातम्य या तदनुभूति पाठक वा दर्शक की वह मानिसक दशा है जिसमें कि वह थोड़ी देर के लिए अपनी वैयक्तिक आत्मवेतना को भूलकर नाटक या सिनेमा (उपन्यास भी) के किसी पात्र के साथ अपना तादातम्य कर

लेता है। साहित्यदर्पणकार ने पाठक या दर्शक के प्राध्य के साथ तादात्म्य को विभावादि के साधारणीकरण का फल माना है।

इस भावतादातम्य से प्रसन्तता नयों होती है, इस सम्बन्ध में उपयु तत लेखक (A. E. Mander) का कथन है कि तादातम्य के द्वारा दर्शक की कोई प्रारम्भिक आवश्यकता जिसकी पूर्ति उसके चास्तविक जीवन में नहीं होती (जैसे जङ्गल में शेर मारना, दुश्मन को घुटने टिका देना, चारी का पता लगा लेना आदि) पूर्ण हो जाती है। कोध, शोक और भय का अनुभव भी (यदि उसके साथ वैयवितक क्षति न हो) हमारी आवश्यकताओं में से है।

मनोवैज्ञानिकों ने वास्तुकला (भवन-निर्माण-कला) में श्रानन्द लेने की बात की व्याख्या कुछ-कुछ इसी सिद्धान्त पर की है। श्रच्छे सुदृढ़ विशाल खम्भों में हम इसलिए श्रानन्द लेने लगते हैं कि हम उनमें अपना प्रक्षेपण (Projetion) कर उनके भार सम्हालने की शवितजन्य प्रसन्तता का श्रनुभव करने लग जाते हैं।

कुछ समीक्षकों ने इस तदनुभूति को कल्पना का सर्वोत्तम रूप माना है— 'We have only one way of imagining things from the inside and that is putting ourselves inside thom'—अर्थात् वस्तुओं की भीतरी कल्पना का एक ही मार्ग है और वह है अपने को उनमें रख देना। छायायाद का प्रकृति-वर्णन कुछ-कुछ इसी प्रकार का है।

माई० ए० रिचार्डस (I. A. Richards) अपनी पुस्तक 'Principles of Literary Criticism' (मालोचना के सिद्धान्त) के दो अध्यायों —'A Theory of Communication' प्रयात भाव-प्रेषण की एक कल्पना और 'The Normality of the Artist' प्रयात कलाकार की सर्वसाधारणानुकूलता—में साधारणोकरण की समस्या के बहुत निकट पहुँच गर्य हैं। वे इस बात को मानकर चलते हैं कि मनुष्य की ( अर्थात् कहने वाले और सुनने वाले बोनों की ही) प्रवृत्तियाँ प्रायः एक-सी होती हैं, इसी कारण कि समान भावों की जाप्रति करने में समर्थ होता हैं, इसी कारण कि समान भावों की जाप्रति करने में समर्थ होता हैं। जहाँ पर कि का प्रनुभव पाठक के अनुभव के साथ ऐक्य नहीं रखता ( श्वन्तजी का दिया हुआ उदाहरण दुहराते हुए हम कहेंगे, जैसे कोई किवि किसी कुरूप और फूहड़ स्त्री को प्यार करे) वहाँ पर उसकी सफलता न मिलेगी। इसमें अनुभवों के पूर्ण तावात्म्य की प्रावश्यकता नहीं। वे कहते हैं कि छोटी-मोटी विषमताएँ कल्पना के बल से दूर की जा सकती है। कलाकार की यथासम्भव विलक्षण मनोवृत्ति की 'Eccentric' न होना चाहिए। इसके साथ उन्होंने यह भी बतलाया है कि किस हद तक किव

विलक्षण हो सकता है। उनका कहना है कि जिन बातों में ग्रधिकांश लोग एकमत हैं उनमें उसे ग्रनुकूलता प्राप्ति करनी चाहिये ग्रौर जिनमें एकता न हो उनमें वह भी थोड़ी स्वतन्त्रता ले सकता है। जिन बातों में लोग उसकी विलक्षणता से ग्रपनी प्रवृत्तियों में विशष उथल-पुथल न पाकर उनमें साम-ञ्जस्य की सम्भावना देखते हैं, उनमें लोग उसका ग्रनुकरण करने लग जाते हैं। इसीलिए कवियों की समानधर्मी सहदय पाठकों की ग्रावश्यकता रहती है। ज्ञान्तिकारी कवियों को धीरे-धीरे ही जनता के हृदय में प्रवेश करना पड़ता है। जनता की मनोवृत्ति बदलती ग्रवश्य है, किन्तु कमशः।

कान्ति में सफल वही किव होता है जो जनता के हृदय की ध्रुव धारणाओं के साथ मिली हुई कुछ श्रस्थिर भावनाओं की पहिचान रखता है। उनके साथ वह ध्रुव धारणाओं को भी थोड़ा स्पर्श कर लेता है। श्रछ्तोद्धार के लिए लोग शबरी, निषाद,वाल्मीिक का सहारा पकड़ते हैं। श्रीरामचन्द्र जी की बुराई के लिए भवभूति ने ताड़का-बध का श्रीर केशव ने विभीषण का उदाहरण लिया है। तुलसी ने भी दबी जवान से वालि-बध की निन्दा की है। किन्तु यदि कोई श्रीरामचन्द्र जी के पावन चरित्र में सोलह श्राना दूषणा दिखाने की कोशिश करे ( जैसा माइकिल मधुसूदनदत्त ने किया ) तो उसके साथ भावतादात्म्य कठिनाई से ही हो सकेगा जब तक कि किव का कवीर-का-सा विशेष जोरदार व्यक्तित्व न हो।

कोचे ( Croce ) ने भी किंव और पाठक के तादात्म्य की समस्या उठाई है। उनका कथन है कि डान्टे ( Dante ) का रसास्वाद करने के लिए हमको उसके ही घरातल तक पहुंचना चाहिए । इसीलिए उसने किंव के दो व्यक्तित्व माने हैं—एक लौकिक और दूसरा आदर्शमूलक। लौकिक व्यक्तित्व में किंव और पाठक का भिन्न व्यक्तित्व रहता है और कलाकार के आदर्शमूलक व्यक्तित्व में किंव और पाठक का तादात्म्य हो जाता है। इस विषय से सम्बन्धित कोचे का उद्धरण इसी पुस्तक के 'अभिव्यञ्जनावाद एवं कलावाद' शीर्षक अध्याय में आगे देखिए।

संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि साधारणीकरण व्यक्ति का नहीं ( उसकी मुख्य विशेषताओं की सम्पन्नता ग्रक्षुण्ण रहती है यदि ग्रालम्बन बिल्कुल समान्य बन जाता है तो उसका कोई ग्रस्तित्व सारांश ही नहीं रहता है।) वरन् उसके सम्बन्धों का होता है। जल, वायु, नीलाकाश की भाँति उस पर किसी का विषेशाधिकार नहीं रहता। उसमें न ममत्वजन्य दुःख और न परत्वजन्य ईर्ष्यादि भावों की गुञ्जाइश रहती है। किव भी अपने निजी व्यक्तित्व से ऊँचा उठकर साधारणीकृत हो जाता है। वह लोक का प्रतिनिधि होकर (जब वह निजी भावों की अभिव्यक्ति करता है तब वह भी लोक में शामिल हो जाता है) भावाभिव्यक्ति करता है। पाठक का साधारणीकरण इस अर्थ में होता है कि वह अपने व्यक्तित्व के क्षुद्र बन्धनों को तोड़कर लोकसामान्य की भाव-भूमि में आजाता है, उसका हृदय किव और लोकहृदय (जिसमें विशेष परिस्थितियों को छोड़कर काव्य का आश्रय भी आजाता है) के साथ प्रतिस्पन्दित होने लगता है। अपने व्यक्तित्व की अनुभूति रसास्वाद में बाधा मानी गई है।

भावों का साधारणीकरण इस अर्थ में होता है कि उनसे भी 'श्रयं निजः परो वा' की भावना जाती रहती है और इस कारण उनमें लीकिक अनुभव की स्थूलता, कटुता, तीक्ष्णता और रक्षता नहीं रहती है। एकात्मवाद के अधिक प्रचार के कारण भारतीय मनोवृत्ति सामान्य की ओर अधिक भूकी हुई है। एकात्मवाद के कारण अनुभवों और अवृत्तियों की एकता तथा भावों के ताबात्म्य को वृढ़ भित्ति मिल जाती है किन्तु साधारणीकरण के प्रवाह में वैयक्तिक विशेताओं को न बहा देना चाहिए। कवि की विशेषताएँ ही जनता की मनोवृत्ति बदलती हैं। पाश्चात्य देशों में व्यक्ति का मान है। हमको भी उसे भूलना न चाहिए।

प्राचीन श्रादशों श्रीर वर्तमान श्रादशों में इस बात का अन्तर हो गया है कि पहले नायक प्रख्यात श्रीर जञ्चकुलो द्भव होता था श्रीर श्रव 'होरी' किसान भी उपन्यास का नायक बन जाता है। पहले प्रख्यात नायक इसीलिए रहता था कि जिससे सह्दय पाठकों का सहज में तादात्म्य हो जाय, श्रव लोगों की मनो-वृत्तियाँ कुछ बदल गई है। श्राभिजात्य का श्रव उतना मान नहीं रहा है, इसीलिए होरी के सम्बन्ध में पाठकों का सहज में ही तादात्म्य हो जाता है। पात्र के कल्पित होने से भी उसके साधारणीकरण में बाधा गहीं पड़ती क्योंकि वह प्रायः श्रमनी जाति का प्रतिनिधि होता है।

मनुष्य में साधारणीकरण की प्रवृत्ति स्वाभाविक है । इसके आधार में भारतीय एकात्मवाद है। सब मनुष्यों का अनुभव अपनी-अपनी विभिन्तता रखता हुआ भी एक होता है, इसीलिए हम शेक्स-साधारणीकरण क्या पीयर के काव्य में आनन्द ले सकते हैं और पाश्चात्य होता है। देशों वाले कालिदास में। मनुष्य अपने अनुभव की देश-काल में सीमित नहीं रखना चाहता है, वह उसे

व्यापक बनाना चाहता है। व्यापक बनने में ही उसके स्थायित्व की आशा रहती है। इसी के साथ हमारी आत्मरक्षा का भी व्यावहारिक प्रश्न लगा रहता है। हम मनुष्य-जाति के अनुभव से लाभ उठाकर संसार में अपना काम चलति हैं। विज्ञान के नियम भी अनुभव में साधारणीकरण का ही रूप हैं। तर्कशास्त्र की व्यापि भी साधारणीकरण का ही दूसरा नाम है। मेरे कहने का यह अभिप्राय है कि जो प्रवृत्ति विज्ञान के नियम-निर्माण और तर्कशास्त्र के कवि-प्रहण में हैं वही साधारणीकरण में है। मनुष्य भेद और अनेकता से संतुष्ट नहीं होता, वह एकता चाहता है। एकता मन की एक प्रारम्भिक माँग है जिसका परिचय हमको सभी क्षेत्रों में मिलता है।

साधार एविकर एवं की उपयोगिता काव्यानुशीलन की उपयोगिता है। उसके द्वारा हमारी सहानुभूति विस्तृत हो जाती है। हम दूसरे के साथ भावतादातम्य करना सीखते हैं। हमारे भावों का परिष्कार

उपयोगिता होकर उनका पारस्परिक सामञ्जस्य भी होने लगता है।श्रृङ्गार, जो लौकिक अनुभव में विषयानन्द का

रूप धारण कर लेता है, काव्य में परिष्कृत हो आत्मानन्द के निकट पहुँच जाता है। काव्यानुशीलन करने वाले की रित भी सात्विकोनमुखी हो जाती है। काव्य के अनुशीलन से व्यक्ति ऊँचा उठ जाता है और उसके जीवन में सन्तुलन आजाता है।

# १२ : कवि श्रीर पाठक के ज्यात्मक व्यक्तित्व

संस्कृत के ग्राचार्यों ने रसानुभूति ग्रधिकांश में सहदय पाठक या दर्शक म मानी है। लोकमत भी कुछ ऐसा ही है—'किवः करोति काव्यान रसं जानन्ति पिखताः'—यद्यपि यह बात किसी ग्रंश में ठीक है कि

कविका हमारे हृदयगत रस हुआ

हमारे यहाँ कवि के हृदयगत रस का विवेचन बहुन कम हुआ है तथापि हमारे देश के मनीषी इससे नितान्त उदासीन नहीं थे। गीस्वामीजी का 'स्वान्त मुनि सुखाय'

कि के हृदयगत रस का ही पर्याय है। नाटचशास्त्र के कर्ता भरतमुनि भाव की व्याख्या करते हुए इस प्रकार लिखते हैं:—

> 'वागङ्गमुखरागैश्च सस्वेनाभिनयेन च। कवेरन्तर्गतं भावं भावयन् भाव उच्यते ॥'

> > —नाक्यशास्त्र (७१२)

अर्थात् किय के अन्तर्गत भाव की जो वाचिक, श्राङ्गिक, मुखरागादि तथा सात्विक अभिनय द्वारा श्रास्वादयोग्य बनाता है, वह भाव कहलाता है। इस सम्बन्ध में भारतीय परम्परा में किवता के आरम्भ पर विचार कर लेना आवश्यक है।

महर्षि वाल्मीिक का 'मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समाः' वाला भारतीय काव्य का प्रांवि क्लोक किव के शोक से द्रवीभूत हृदय का ही तो क्लोक रूप है— 'क्लोक चहु-द्रवियोगीत्थः शोकः श्लोक त्वमातः'। किववर पंतजी ने भी कहा है— 'वियोगी होगा पहला किव, खाह से निकला होगा गान'। अब प्रका यह होता है कि क्या किव प्रपने दुःखात्मक अनुभवों को सीधा रस-रूप में प्रवाहित कर देता है ? क्या किव का अनुभव लौकिक ही रहता है या उसका अनुभव भी साधारणीकृत होकर आस्वादयोग्य बनता है ? ऊपर उद्धृत किये हुए क्लोक पर अभिनवगुष्त की टीका के एक उद्धरण से, जो सुप्रसिद्ध दार्शनिक डाक्टर एस० एन० दास गुष्त के बङ्गाली भाषा में लिखे हुए 'काब्यविचार' नाम के अन्य में उद्धृत है, यह स्पष्ट है कि अभिनवगुष्ता-चार्य किव के हृदयगत भाव का भी साधारणीकरण बतलाते हैं। वे किव के लौकिक अनुभव को आस्वाद का विषय नहीं मानते। उनके मत में पाठक की भौति किव के हृदयगत तत्सम्बन्धी सँस्कारों को देशकाल के बन्धन से मुक्त

कर ग्रस्मादयोग्य बनाया जाता है देखिए:-

'बागङ्गमुखरागात्मनाभिनथेन्त सत्वलज्ञणेन चार्भिनथेन करणेन कवेः साधारणं तदिप वर्णनानिपुणस्य यः अन्तर्गतोऽनादिशक्तनसंस्कारशित भानमनयो न तु लौकिक विषयजः रागान्ते एव देशकालादिभेदाभावात् सर्व-साधारणीभावेन आस्वादयोग्यः तं भावयन् आस्वादयोग्यी कुर्वन् भावश्चित्त-वृत्तिलज्ञण एव उच्यते।'

—डाक्टर दास गुप्त के काव्यविचार में उद्धृत (पृष्ठ १३२)
ग्रिभिनवगुप्त के इस कथन से यह स्पष्ट है कि किव ग्रिपने लौकिक ग्रिमुभव
को नहीं देता है, वह नट के ग्रिभिनय द्वारा साधारग्रीकृत हो ग्रास्वादयोग्य
बनता है। प्रश्न यह है कि क्या वियोगी किव की ग्राह सीधी ही ग्राती है
ग्रथवा साधारग्रीकृत होकर, वाल्मीकि का कोञ्चद्वन्द्ववियोगोत्थित शोक किस
प्रकार क्लोक बना ?

वास्तव में किव के दो व्यक्तित्व होते हैं-एक लौकिक और दूसरा साधारणीकृत सहानुभूतिपूर्ण कलाकार का व्यविष्ठत्व । इसके ग्रतिरिक्त उसका (भावक का) तीसरा व्यक्तित्व भी होता है। किय के दो व्यक्तित्व लौकिक व्यक्तित्व में वह साधारण मनुष्य की भांति सुख में हँसता है थीर दुःख में रोता है किन्तु उसका ( कलाकर का ) व्यक्तित्व उसके रोने में भी एक सुरीला राग भर देता है। उसके निजी व्यक्तित्व का सुख-दु:ख कलाकार को बल अवश्य दे देता है किन्तु कलाकार का व्यक्तित्व-'श्रयं निज: परो वा'-की लघु चेतना से ऊँचा होता है। लौकिक व्यक्तित्व में देश-काल का परिच्छेद रहता है ग्रीर उसके अनुभव में उपादेयता, हेयता, आकर्षण विकर्षण की निजी भावना रहती है। उसके साथ यह विचार रहता है कि यह अनुभव कुछ काल भ्रीर बना रहे या क्षण भर भी न रहे। कलाकार का व्यक्तित्व साधारएशिकृत है। वह अपने अनुभव को निजत्व या परत्व से परे पाता है। उसमें वह उसका शुद्ध रूप में आस्वाद करता है। वह आनन्दित होता है और अपने आनन्द का परिप्रेषण करता है। कोचे ने भी कलाकार के दो व्यक्तित्व (एक लौकिक ग्रीर दूसरा ग्रादर्श) माने हैं, देखिए 'कान्य में ग्राभिन्यञ्जनावाद' शीर्षक लेख ।

में अपना उदाहरण देकर इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, पाठक इस आत्मिविज्ञापन को क्षमा करें। १६३६ की घोर वर्षा की बाढ़ में जब मेरा घर जल से परिवेष्ठित होगया था और मुभे उसके भावी अस्तित्व में शंका होने लगी थी उस समय में हँसने का प्रयास भी नहीं कर सकता था किन्तु थोड़ी देर बाद जब वह शङ्का मेरे मन से श्रोभल होगई तब मेरे भीतर का कलाकार जाग उठा और मैं उस समय भूल गया कि मेरा सर्वस्व (मेरी सारी उग्न की कमाई मकान में ही लगी थी) नाश होने की सम्भावना है। में नाना प्रकार की कल्पनाओं में मग्न होगया। मैं नारायएा ('नाराः (जल) श्रयनं यस्य') श्रीर कामायनी के मनु से श्रपनी तुलना करने लगा।

काव्य का अनुभव कल्पना का मधुमय सञ्जीवनरस लेकर पीछे से आता है। वर्ड स्वयं (Wordsworth) ने कहा है—'Poetry is the spontaneous overflow of emotions recollected in tranquilty.'— प्रयात् काव्य शान्ति के समय स्मरण किये हुए मनीवेग का आत्मप्रेरित प्रवाह है। प्रायः अधिकांश लोगों का कलाकार का व्यक्तित्व उनके निजी व्यक्तित्व के पीछे रहता है किन्तु कुछ लोगों में कलाकार का व्यक्तित्व निजी व्यक्तित्व को दवाये रखता है। सत्यनारायण्जी वर्षा-वारि-बिन्दुओं द्वारा धोये-धोये पातों की कमनीय सुषमा से प्रभावित होकर कविता करने में इतने मग्न होगये थे कि परीक्षा-भवन में समय पर पहुँचने की उनको चिन्ता ही न रही।

किव जब अपने लौकिक अनुभव का सीधा परिप्रेपणा नहीं करता है तब तो उसमें कल्पना का मधु मिल ही जाता है तथा वह दु:खद अनुभव सुखद हो जाता है और वह सीधा परिप्रेषणा तभी करता है जबिक उसके कलाकार का व्यक्तित्व, जो परिस्थिति के क्षुद्र बन्धनों से मुक्त होता है, उसके लौकिक व्यक्तित्व को दबा लेता है। वाल्मीकिजी का शोक श्लोक में इसलिए परिण्यत होगया कि उनके उस शोक में कलाकार की सहानुभूति और लोकानुकम्पा का पुट था। वह वैयक्तिक न था वरन् लोकसामान्य भाव-भूमि से ऊँचे उठे हुए साधारणीकृत व्यक्ति के हृदय का उद्गार था, इसीलिए वह काव्य के रस-रूप में प्रवाहित हो सका। किव जितना बड़ा होता है उतना ही उसका कलाकार उसके लौकिक व्यक्तित्व को आविर्म्त रखता है। वाल्मीकि में उस समय दोनों व्यक्तित्व फिल गये थे।

किन जब ग्रपनी वैयिनितक हानि का वर्णन करता है तब उसमें भी उसके कलाकार का व्यक्तित्व मिला रहता है। किविवर टेनीसन का 'इन मेमोरियम' नाम का शोक-काव्य जिसको उसने ग्रपने मित्र की मृत्यु पर लिखा था, इसका अच्छा उदाहरए। है। उसके व्यक्तिगत शोक ने कलाकार को बल ग्रवश्य दिया किन्तु उसके रोने में ग्रीर साधारण मनुष्य के रोने में ग्रन्तर था। उसका व्यक्तिगत शोक मित्रता के सम्बन्धों ग्रीर मृत्युजन्य शोक की साधारण भावना प्रकट करने का एक ग्रवसर बन गया था। किव की ग्राह व्यक्ति की ग्राह

कवि श्रीर पाठक के ज्यांत्मक ज्यक्तित्व--पाठक या दर्शक के तीन ज्यक्तित्व १८७

नहीं होती वरन् किव की कल्पना से अनुरिज्जित समाज की आह होती है। किव की आह से गान ही निकलता है, रुदन नहीं। किव अपने तीसरे व्य-क्तित्व में अपनी कृति का भी आस्वाद लेता है।

इसी प्रकार पाठक या दर्शक के भी तीन व्यक्तित्व होते हैं। एक तो उसका ल किंक व्यक्तित्व जिसमें वह अपने निजी सुख-दुःख, शारीरिक चिन्ताओं आदि का अनुभव करता रहता है; दूसरा पाठक या दर्शक के रसास्वादन का साधरणीकृत व्यक्तित्व जो देश-काल के तीन व्यक्तित्व क्षुद्र बन्धनों से परे होता है। रसिक भूखा रहकर भी काव्यास्वाद में कुछ काल तक के लिए अवश्य ( मेरे प्रगतिशील भाई मुक्ते क्षमा करें ) मग्न रह सकता है। रसिक अपने लौकिक अनुभव में भी कभी-कभी रसास्वाद कर सकता है किन्तु वह तभी होता है जब कि उसमें सात्विकता का प्राधान्य होता है। ममत्व और अहङ्कार से परे होना ही सात्विकता है।

साहसी लोगों को भय आदि के स्थलों में भी ग्रानन्द ग्राता है। उस समय वे निजी व्यक्तित्व और शारीरिक कुशल-क्षेम का ध्यान छोड़ देते हैं किन्तु यह सब लौकिक ग्रानन्द ही है। सुखद ग्रनुभवों से सम्बन्धित शुङ्गा-रादि रसों की रसानुभूति सद्श ग्राचार्य कुल्कजी ने इसको रसानुभूति का एक नीचा प्रकार माना है-( चिन्तामणि : भाग १, पृष्ठ ३३६ ) लौकिक ग्रानन्द में व्यक्ति के लिए उपादेयता का भाव लगा रहता है। यह लौकिक ग्रीर रसानुभृति की बीच की दशा है। काव्यानन्द इससे भिन्न होता है। ऐसे ही बीच की दशा नाटक उपस्थित हो जाती है जब कि नाटक के पात्रों को दर्शक बास्तविक समभ लेता है। कहा जाता है कि जब 'नील-दर्पएा' नाटक का पहले-पहल ग्रभिनय हम्रा था तब एक सज्जन नाटक में प्रदर्शित गोरों के म्रत्याचार से इतने दु:खित हुए कि वे अपना निजी व्यक्तित्व भूलकर ग्रीर नाटक को ग्रसलियत मानकर स्टेज पर जूता लेकर पहुँच गये और अत्याचारी को मारने लगे। यह तादातम्य की पराकाष्टा है किन्तु साधारणतया भी दर्शक में आश्रय-के-से प्रश्रु, रोमाञ्चादि ग्रनुभाव प्रकट हो जाते हैं। यह बीच की ही दशा है। वास्तविक रसानुभृति की दशा कूछ ऊँची है। उसमें पाठक का साधारणीकृत व्यक्तित्व ही रहता है।

## १३ : काव्य के विभिन्न रूप

काव्य के कई प्रकार के भेद किये गये हैं। जहाँ मनुष्य के स्वभाव और वृत्तियों में भेद है वहाँ काव्य में भी, जो उसकी भावप्रधान प्रतिक्रिया की अभिव्यक्ति हैं, भेद होना आवश्यक है। भेद के कई आधार पाश्चात्य परम्परा हैं। योरोप वालों ने व्यक्ति और संसार को अलग करके काव्य के दो भेद किये हैं—एक विषयीगत (Subjective) जिसमें किंव के प्रधानता मिलती है और दूसरा विषयगन (Odjective) जिसमें किंव के अतिरिक्त सृष्टि को मुख्यता दी जाती है। पहले प्रकार के काव्य को लिरिक (Lyric) अर्थात् वैशाक गीत अथवा भावप्रधान कहा गया है और दूसरे प्रकार को अनुकृत (महाकाव्य जिसका प्रतिनिधि छप है) या प्रकाथनात्मक (Narrative) कहा गया है। यह विभाजन प्रायः कविता (पद्य) का है। गद्य का भी ऐसा विभाजन किया जा सकता है। गद्यकाव्य को हम भावप्रधान कहें और शेव को अनुकृत या वर्णनात्मक किन्तु गद्य में विवारात्मक सामग्री का वही अंश लेंगे जिसे वास्तव में काव्य कह सबों।

काव्य का यह विभाग युङ्ग के बतलाये हुए अन्तर्मुं खी (Introvert) और बिहमुं खी (Extrovert) प्रकारों के अन्कूल बैठता है। अन्तर्मुं खी वे लोग होते हैं जो अपने को ही मुख्यता देकर संसार से उदासीन रहते हैं और बिहमुं खी वे लोग होते हैं जो अपनी अपेक्षा संसार की अधिक परवाह करते हैं। अन्तर्मुं खी गीतकाव्य अधिक लिखते हैं और बिहमुं खी अनुकृत काव्य की और प्रवृत्त होते हैं।

यद्यिप यह विभाजन मनोवैज्ञानिक हैं तथापि सदीव है। गेप तो अनुकृत काव्य भी हो सकता हैं ( जैसे रामायरा ), मुख्यता वैयिक्तक भावना की है। इस विभाग के बीच की रेखा निर्धारित करना बहुत किठन है। कोई अनुकृत काव्य ऐसा नहीं जिसमें वैयिक्तक भावनाओं को प्रधानता न मिली हो और कोई ऐसा गीतकाव्य नहीं जिसका वाह्य संसार से सम्बन्ध ग हो और जिसमें प्रावकथन का थोड़ा-बहुत आधार न हो। फिर भी हम यह कह सकते हैं कि जिस काव्य में जिस बात की प्रधानता हो उस काव्य को हम उसी नाम से पुकारेंगे। नाटक को प्रायः बीच का स्थान दिया जाता है। वह विषय-प्रधान तो है ही और उसमें किव के तो नहीं किन्तु पात्रों के भाव महासाव्य की अपेक्षा प्रधिक रहते हैं।

भारतीय परम्परा में काव्य का कई ग्राधारों पर विभाजन किया गया है। पहला ग्राधार इन्द्रियों को प्रभावित करने का है; जो काव्य ग्रभिनीत होकर देखा जाय वह दृश्यकाव्य है, जो कानों द्वारा सुना जाय श्रव्यकाच्य कहलाता है। यद्यपि श्रव्यकाव्य भारतीय परम्परा पढ़े भी जाते थे (वाल्मीकि रामायएा कहा गया है कि वह पढ़ने ग्रीर गाने दोनों में मध्र है- 'पाट्ये गेये च मुधरं प्रमाणिस्त्रिभरन्वितम्'--वाल्मीकीय रामायण्, बालकाण्ड धान ) तथापि उनका प्रचार प्राय: गायन द्वारा ही हुन्ना करता था। वाल्मीकि रामायण के गेय गुरा की भूरि-भूरि प्रशंसा की गई है- मध्येसमं समीपस्थाविदं काच्यम-गायताम् । तच्छुस्वामुनयः सर्वे वाष्पपर्याकुलेचणाः -- (वान्मीकीय रामायण, बालकाएड ४।१४)। ऐसा मालूम पड़ता है कि प्राचीन काल में काव्य के प्रचार के दो ही साधन ग्रधिक प्रचलित थे-एक तो मूर्त ग्रभिन्ध द्वारा जिसमें नेत्र श्रीर श्रवण दोनों को प्रभावित करना और दूसरा श्रोताश्रों के मन तक केवल श्रवरोन्द्रिय द्वारा पहुँच करना । उस समय वैयन्तिक जीवन इतना बढ़ा हुआ नहीं था कि लोग काव्य का ग्रास्वाद कमरे में बैठकर ही करें। उन दिनों काव्य की सामाजिकता बढ़ी हुई थी।

दश्यकाब्य: — दृष्यकाव्य में जनसाधारण भी म्रानन्द ले सकते थे, श्रव्य-काव्य पठित समाज के लिए ही था। इसीलिए उसकी पाँचवा वेद कहा है जिसमें कि शूद्र ग्रर्थात् म्रल्प बुद्धि के लोग भी भाग ले सकें: —

> 'न वेदध्यवहारोऽयं संश्राद्यः शूद्रजातिषु। तस्मात् सृजापरं वेदं पञ्चमं सार्ववर्णिकम्॥'

> > —नाद्यशास्त्र (१।१२)

कालिद'स ने मालिवकाग्निमित्र में ग्राचार्य गणदास से कहलाया है कि नाटक सब प्रकार की बृद्धि ग्रीर रुचि के लोगों के अनुकूल होता है—'नाट्यं भिन्नरचेर्जनस्य बहुधाप्येकंसमाराधनम्' (मालिवकाग्निमित्र, ११४)। दृष्यकाव्य में देखने वाले को कल्पना पर ग्रधिक जोर नहीं देना पड़ता, उसमें भूत भी वर्तमान की भाँति घटित होता हुआ दिखाई देता है। महाकाव्य, उपन्यास, विषय-प्रधान श्रव्यकाव्यों ग्रादि में भूत का वर्णन भूतकाल के रूप में ही किया जाता है। दृश्यकाव्य में कवि परमात्मा की भाँति ग्रपनी सृष्टि में अनुमेय रहता है, वह प्रत्यक्ष नहीं होता। श्रव्यकाव्य में पाठक ग्रीर श्रोता का सीधा सम्बन्ध रहता है। दृश्यकाव्य में द्रष्टा ग्रीर नाटक के पात्रों के बीच में कोई व्यवधान नहीं रहता। दृश्यकाव्य में सृष्टि की ग्रनुकृति जीते-जागते पात्रों द्वारा होती है।

उसमें गीत, वाहा, दृश्य-विधान काव्य के प्रभाव को बढ़ाने में एक विशेष उद्दीपन का काम करते हैं। वहाँ पर शब्दों को पात्रों की भावभङ्गी और चेष्टाओं द्वारा अधिक अर्थव्यक्ति प्राप्त हो जाती है। श्रव्यकाव्य में शब्द ही मानसिक चित्र उपस्थित करते हैं, इसलिए उसमें आहक-कल्पना का अधिक काम पड़ता है। श्रव्यकाव्य में वर्णन और प्रायकथन (Narration) का प्राधान्य रहता है, दृश्य में कथोपकथन और किया-कलाप का। श्रव्यकाव्य में भी कथोपकथन रहता है किन्तु अपेक्षाकृत कम। दृश्यकाव्य में श्राजकल के बढ़ते हुए मञ्च के संकेत श्रव्यकाव्य के वर्णन का स्थान छेते जा रहे हैं।

नाटक में कवि एक प्रमुख श्रङ्ग श्रवश्य है किन्तु उसकी सफलता में उसके श्रितिरिक्त नट, नाटक, ज्यवस्थापक, गायक, वाद्य, मञ्चदृश्य श्रीर दर्शक भी योग देते हैं। नाटक एक बड़ी संकुल कला है। किव की इन सबका ध्यान रखना पड़ता है। वह दर्शकों के समय, श्रवधान-शिवत श्रीर रुचि से बँधा रहता है। उसे पहले से ही इन सब श्रङ्गों की कल्पना कर लेनी पड़ती है। नाटक में जहाँ द्रष्टा की कल्पना पर कम बल पड़ता है वहाँ स्रष्टा की कल्पना पर श्रधिक भार रहता है।

कुछ लोग नाटक के लिए ग्रिमिनय को ग्रावरयक नहीं मानते। वे कहते हैं कि जिस प्रकार धन एक उत्तेजक वस्तु हैं (किव के लिए धन की लालसा ग्रावरयक नहीं) उसी प्रकार ग्रिमिनयता भी एक उत्तेजना-मात्र हैं। नाटक मं भी किव की ग्रिमिन्यिक का ही प्राधान्य हैं, मञ्च तो एक उपकरण-मात्र हैं। इस कथन से नाटक को श्रव्य से पृथक् कान्य की विधा स्वीकार करने में बाधा नहीं पड़ती है। उसमें जो कार्य-कलाप वृष्टिगोचर हो सकता है उसका वर्णन नहीं होता है। नाटक का जब ग्रिमिनय नहीं होता तब पाठकों की कल्पना पर ग्रिमिक वल रहता है। यद्यपि बहुत-से ऐसे नाटक हैं जो कक्ष-नाटक (Closet Dramas) कहे जा सकते हैं तथापि नाटक की पूर्णता ग्रिमिनय में ही है। नाटक शब्द का ग्रंभ भी नट से सम्बन्ध रखने वाला है। रूपक जो नाटक के लिए व्यापक शब्द है वह भी ग्रिमिनय से ही सम्बन्ध रखता है—'रूपकांपानु रूपकम्' (साहित्यदर्पण्)। नाटक रूप के ग्रारोप के कारण रूपक कहलाता है। जो बस्तु जिसमें न हो उसमें देखना ही ग्रारोप कहलाता है।

आकार के आधार पर अब्य के पद्य, गद्य और मिश्रित (जिसका चम्पू एक भेद हैं) तीन विभाग किये गये हैं। गद्य की अपेक्षा पद्य में सङ्कीत और छत्द-

प्रधान ग्राकार-सम्बन्धी भेद में ग्रभेद की मात्रा ग्रधिक गद्य त्रीर पद्य रहती है। पद्य में भ्राजकल नियम और नाप-तोल का उतना मान नहीं रहा जितना श्रवण-सुखदता का। छन्द लय के ढाँचे-मात्र हैं, वे सर्वं मुलभ हैं। निराला, पन्त जैसे कुशल कि छन्द के बिना भी लय की साधना करते हैं। यह भेद नितान्त ग्राकार का ही नहीं वरन् भाव का भी है। पद्य में गद्य की ग्रपेक्षा भाव का प्राधान्य रहता है, गद्य का सम्बन्ध गद्धातु से हैं, वह बोलचाल की स्वाभाविक भाषा है। पद्य का सम्बन्ध पद में हैं, इसलिए उसमें नृत्य-की-सी गति रहती है। वह भाव की गति ग्रीर शक्ति के साथ बहती है।

प्रथन्थ और मुक्तक: — यन्य के आधार पर प्रवन्थ और मुक्तक नाम के दो विभाग किये गये हैं। प्रवन्ध में तारतम्य और पूर्वापर सम्बन्ध रहता है। मुक्तककाव्य के छन्द स्वतः पूर्ण होते हैं, वे एक-दूसरे की अपेक्षा नहीं करते। प्रवन्धकाव्य में वर्णन, प्रावक्यन, पारस्वरिक सम्बन्ध और सामूहिक प्रभाव का प्राधान्य रहता है। मुक्तक में एक-एक छन्द की साज-सम्हार पर अधिक ध्यान दिया जाता है।

महाकाव्य घौर खरडकाव्य: — जीवन की ग्रनेकरूपता ग्रौर एकपक्षता के ग्राधार पर महाकाव्य ग्रौर खण्डकाव्य नाम के दो भेद किये गये हैं। महाकाव्य में एक निश्चित ग्राकार के ग्रितिरक्त विषय की महानता ग्रौर उदात्तता रहती है। उसका नायक व्यक्ति की ग्रपेक्षा जाति का प्रतिनिधि ग्रिधिक रहता है। रघुवंश में रघुवंशी राजाग्रों के गुरा वतलाये गये हैं, वे भारतीय मनोवृत्ति के साररूप हैं। खण्डकाव्य में जीवन के एक ही पहलू या एक ही घटना को महत्ता दी जाती है। महाकाव्य के ग्राकार-सम्बन्धी नियम ( ग्राठ सर्ग से ग्राधिक होना, एक सर्ग में एक ही छन्द का होना, प्रत्येक सर्ग के ग्रन्त में ग्रामी नर्ग की कथा की सूचना होना ), उसकी महत्ता, प्रवन्ध-सुब्दुता ग्रौर सम्बद्धता के द्योतक हैं। महाकाव्य के रस ( श्रुङ्गार, वीर, शान्त ) ग्रौर उसके नेता की श्रेब्ठता उसमें उदात्त भावों की व्यञ्जना करती हैं।

मुक्तक कान्य भी कई प्रकार का होता है। ग्राकार की दृष्टि से दो भेद हैं—एक पाठच ग्रीर दूपरा गेय जिसको प्रगीत भी कहते हैं। गेय में पाठच की ग्रेपेक्षा वैयक्तिकता, भावात्मकता ग्रीर ग्रात्मिनवेदन का पक्ष ग्रांधिक रहता है। जहां वर्णन सङ्गीतमय ग्रीर हृदय के वैयक्तिक उल्लास के साथ होता है वहां वर्णनात्मक छन्द भी प्रगीतकाव्य की कोटि में ग्राते हैं। सूरदास के लीला-सम्बन्धी पद इसके उदाहरण हैं। उनमें 'सूर के प्रभु' ग्रादि छाप लगाकर सूरदासजी ग्रयना निजी सम्बन्ध स्थापित कर लेते हैं। तुलसीदासजी की विनयपत्रिका, महादेवी, निराला ग्रादि के गीत इसी कोटि में श्रायेंगे। कुछ मुक्तकों में, जैसे गीतावली, विनयपत्रिका ग्रादि में सिलसिला रहता है किन्तु प्रत्येक पद स्वतन्त्र होने के कारण ये भी मुक्तक की कोटि में स्राते हैं। इस युग में प्रवन्धकाव्य की अपेक्षा मुक्तक का स्रधिक मान है। इसका मूल कारण है, वैयिक्तकता का प्राधान्य। पिछले युग का कवि अपने व्यक्तित्व को अपने उपास्य के व्यक्तित्व में समाविष्ट कर सकता था, श्राजकल का किव अपने को प्राधान्य देता है।

यद्यपि प्रबन्ध और मुक्तक का विभाग प्रधानतया पद्य का है तथापि गद्य में भी यह विभाजन लागू हो सकता है। उपन्यास महाकाव्य का स्थानापन्न होकर ग्रीर कहानी खण्डकाव्य के रूप में, गद्य के प्रवन्धकाव्य

कहे जा सकते हैं। महाकाव्य उपन्यास की श्रवेक्षा इतिहास के भ्रधिक निकट है। उसमें व्यक्ति को जाति के सम्बन्ध में ही देखा जाता है। इतिहास में जाति की प्रधानता रहती है। महाकाव्य में व्यक्ति को महत्त्व मिलता है किन्तू जाति के प्रतिनिधि के रूप में। नाटक ग्रीर उपन्यास में व्यक्तियों को स्वयं उनके ही कारण मुख्यता मिलती है। इतिहास में कार्यकलाप पर अधिक ध्यान रवला जाता है किन्तु उपन्यास ग्रीर नाटकों में बाह्य कार्यकलाप के श्रतिरिक्त उनके प्रेरक श्रान्तरिक आवों पर भी बल दिया जाता है। महाकाव्य तो मुस्तक है ही, पत्र भी मुक्तक की कोटि में आयेंगे। उनकी स्थिति निबन्ध और जीवनी के बीच-की-सी है। समस्त संग्रह की दृष्टि से एक-एक निबन्ध भुक्तक कहा जा सकता है किन्तु निबन्ध के भीतर एक विश्वेल बन्ध रहता है (यद्यपि उसमें निजीपन भीर स्वच्छन्दता भी रहती है) । वैयक्तिक तत्त्व की बुष्टि से गव्य के विभागों को हम इस प्रकार श्रेणीबद्ध कर सकते हैं—उपन्यास, कहानी (कार्व्य के इस रूप में उपन्यास की अपेक्षा काव्यत्व और निजी दृष्टिकोण ग्रधिक रहता है ), जीवनी (यह इतिहास ग्रीर उपन्यास के बीच की चीज है, इसका गायक वास्तविक होने के कारण ग्रधिक व्यवितत्वपूर्ण होता है। ), निवन्ध ( इसमें विषय की वस्त्गतना (Objectivity) के साथ वर्णन की वैयनितकता रहती है ), पत्र ( इनमें दृष्टिकी सा नितान्त निजी होता है'। ये व्यक्ति के होते हैं ग्रीर व्यक्ति के लिए ही लिखे जाते हैं, इनकी पढ़े चाहे कीई ।), गद्य-काव्य (इसमें विषय की अपेक्षा भावना का आधिक्य रहता है)-- गव्यकाव्य के तो ये सभी रूप हैं किन्तु गव्यकाव्य विशेष रूप से गव्यकाव्य है। इन विशाओं का पूर्ण विवरण इसके दूसरे भाग 'काव्य के रूप' में पढ़ सकते हैं। सामने के पुष्ठ पर दिये हुए चक्र से उपयुक्त विभाजन स्पष्ट हो जायेगा :---

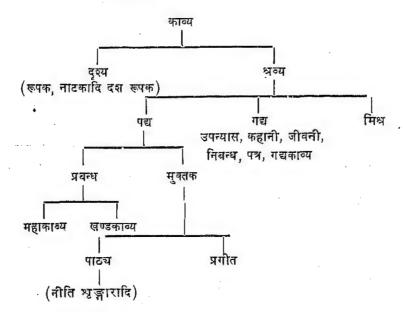

#### १४: काव्य का कलापच

#### (शैली के शास्त्रीय आधार-स्तम्भ)

भारमाभिव्यक्ति की इच्छा मन्ष्य म स्वाभाविक है। यह उसकी सामा-जिकता का परिणाम है। यह अपने हृदय के म्नानन्द को दूसरों तक पहुँचाकर उसका मिल-बाँटकर उपभोग करना चाहता है। यदि श्चाभिव्यक्ति की दूसरे साथी न भी हों तो उसे अपने भावों और विचारों श्रावश्यकता को मृत्तिभान होते हुए देखकर प्रसन्नता होती है, यही कलाओं की प्रेषणीयता (Communicability) है। मनुष्य के लिए ग्रभिव्यवित उतनी ही ग्रावश्यक है जितना कि पुष्प के लिए विकसित होना, इसीलिए (Creative Necessity) सुजन की (अदम्य) ग्रावर्यकता, कला की एक मूल प्रेरणाग्रों में मानी गई है। 'गूँगे के गुड़' की मौति मन-ही-मन म्रानन्द लेने वाले कबीर भ्रौर दादू भी अपने हृदय के उल्लास की अपने तक सीमित न रख सके, साधारण काब्दों ने काम न दिया तो रूपकों ग्रीर ग्रन्थोनितयों का सहारा लिया गया। गुंगा भी 'सेना-बैना' का प्रयोग किये बिना नहीं रह सकता। 'स्वान्त:सुखाय रघुनाथ-गाथा' के लिखने वाले गोस्वामी तूलसीदासजी को प्राप्ती कृति 'के 'बुधजनों' में श्रादर पाने की तथा सूजनों को प्रसन्नता देने की गीण रूप से तो अवश्य चिन्ता रही :----

> 'भाग छोट श्रभिलाषु बढ़ करड एक विस्वास। पैहर्हि सुख सुनि सुजन सब खल करिहर्हि उपहास॥'

> > —रामचरितमानस (वालकायङ)

उनका स्वान्तःसुख इस बात में था कि वे अपने इष्टदेव की मर्यादापूर्ण लीलाओं तथा उनकी विमल विषदावली का गान करें और दूसरे लोग भी उनके साथ गा सकें। इसलिए शैली की अपेक्षा वस्तु को अधिक महत्व देते हुए भी (कवित्त विवेक एक नहिं मोरें) तुलसी ने अपने समय की प्रायः सभी प्रचलित सैलियों को अपनाया ही नहीं वरन् अलंकृत भी किया।

इस समस्या को आई० ए० रिचर्डस् ( 1. A. Richards ) ने अपनी

'प्रिन्सीपिल्स आफ किटिसिज्म' (Principles of Criticism) नाम की पुस्तक में उठाया है। क्या एक व्यक्ति अपनी मनोदशा भाव-प्रेपणा की या प्रभाव को दूसरे में स्थानान्तरित कर सकता है? समस्या वैसे तो अपनी मनोदशा का ज्यों-का-त्यों दूसरे में पहुँचा देना कठिन कार्य है। हम यह भी नहीं कह सकते कि दो मनुष्यों के मन में लाल रङ्ग का एक-सा विचार है किन्तु इसका व्यावहारिक प्रमाण यह है कि किसी वस्तु को जो लाल है सभी लाल कहते हैं। सूक्ष्म मनो-दशाओं के सम्बन्ध में यह प्रश्न कुछ जटिल हो जाता है। आध्यात्मवादी वेदान्ती लोग चाहे सब जीवों की ब्रह्म में एकता मानें किन्तु व्यवहार में भेद मानते हैं। सम्भव है कि किसी अलौकिक साधन से एक के भाव दूसरे में पहुँच जायें किन्तु साधारण मनुष्यों के पास भाषा का ही साधन है। भाषा द्वारा

हमारे भाव दूसरे के मन में उसी प्रकार पहुँच जाते हैं जिस प्रकार टेलीफोन की विद्युत तरङ्गों के सहारे हमारी ग्रावाज दूसरी जगह पहुँच जाती है या रेडियो

हारा सब जगह पहुँच जाती है, ग्राहक-यन्त्र चाहिए।

इस ग्राभिक्यक्ति के सम्बन्ध में ग्राई० ए० रिचर्डस से प्रेरणा लेकर यह कहा जा सकता है कि जितना व्यक्ति का विचार सुगठित होगा, जितनी भाषा में मूर्त्तता होगी ग्रौर जितनी कि पाठक की वर्णित विषयों की जानकारी होगी, उसी मात्रा में समान भावों के उत्पन्न करने में सफलता मिलेगी। इसी-लिए हमारे यहाँ पाठक को सहृदय कहा गया है। पाठक की ग्राहकता पर तो बहुत-कुछ निर्भर ही है किन्तू लेखक ग्रीर कवि के भावों की स्पष्टता, तीवता, सुगठितता ग्रीर उनको व्यक्त करने वाली भाषा की व्यञ्जना-शक्ति प्रेषसा को सफल बनाने वाले कारणों में गिनी जाती है। जिस प्रकार हम ग्रपने समाज-विंशेष में किसी जाने-पहचाने मनुष्य के सम्बन्ध में अपने प्रभावों को दूसरे तक सफलता से पहुँचा सकते हैं, उस प्रकार भाषा द्वारा ऐसे चित्रों को उपस्थित करके जिनसे सब लोग परिचित हों हम ग्रपनी भावाभिव्यक्ति में अधिक सफल हो सकते हैं। इसीलिए साधारणीकरण की तथा सबको अपील करने वाले गुणों, रूपकों ग्रादि की ग्रावश्यकता होती है। यद्यपि जितने दो व्यक्तियों के हृदय एक-से संस्कृत होंगे उतना ही अच्छा भाव-प्रेषण होगा तथापि सफल कवि की सञ्जीवनी शक्ति मुदी को नहीं तो ग्रथमरों को ग्रवस्य जीवित कर संकती है।

जैसा कि हम कह सकते हैं, शैली का महत्त्व अपने प्रभावों को समान रूप से दूसरों तक पहुँचाने में है, यह पूरा-पूरा तो सम्भव नहीं किन्तु अधिकांश में स्रवश्य सम्भव है। जिस प्रकार एक किव अपनी रचना के सृजन में तथा पीछे से उसको पढ़कर भाव-मान हो जाता है, वैसे ही उसकी कलम के जादू से सृजित भाव-लहरी में पाठक भी स्रवगाहन कर सकते हैं।

काव्य के लिए दो वस्तुएँ अपेक्षित हैं—'वस्तु' (Matter) और उसकी भ्रभिव्यिति का 'प्रकार' (Manner)। वस्तु की अभिव्यिति के प्रकार को ही शैली कहते हैं। अभिव्यिति के साधन बदलते रहते वस्तु और आकार हैं। जिस प्रकार मनुष्य का व्यितत्व उसकी चाल-ढाल, वेश-भूषा और शारीरिक एवं बोल-चाल की विशेषताओं में निहित रहता है, उसी प्रकार वह उसकी लेखन-शैली में भी तिल में तेल की भाँति नहीं (वयोंकि तिलों को कोल्हू में निष्पीड़न करना पड़ता है) वरन् पुष्प में सौरभ की भाँति व्याप्त ही नहीं वरन् उसके द्वारा प्रकट होता रहता है, तभी तो कहा गया है—'Style is the man'—प्रथात् शैली ही मनुष्य (व्यिक्त) है।

व्यक्ति के साथ ही शैली का ग्रापने विषय से भी 'गिरा-ग्रार्थ जल-बीचि सम' ग्रट्ट सम्बन्ध हैं। वस्तु ग्रीर शैली का पार्थक्य उतना ही ग्रसम्भव हैं जितना कि 'म्याऊँ' की ध्विन का बिल्ली से। 'म्याऊँ' विल्ली की ग्रिभव्यक्ति हैं ग्रीर बिल्ली को 'म्याऊँ' के नाम से पुकारना व्यक्ति, विषय ग्रीर ग्रिभव्यक्ति की एकता का एक ज्वलन्त उदाहरण हैं। तलबार की धातु ग्रीर उसका ग्राकार-प्रकार जिसमें उसका स्थूलस्य भी शामिल हैं, ग्रलग नहीं किया जा सकता है। यदि वस्तु (Matter) है तो उनका कोई-न-कोई ग्राकार (Form) होगा ग्रीर यदि ग्राकार है तो वह किसी-न-किसी पदार्थ का होगा। वस्तु से भिन्न ग्राकार रेखागित की वस्तु चाहे हो किन्तु वास्तविक जगत में उसका ग्रस्तित्व कठिन हैं।

यद्यपि वस्तु और श्राकार को एक-दूसरे से पृथक् करने की श्रसम्भवता को प्रायः सभी स्वीकार करते हैं तथापि उनके श्रपेक्षाकृत महत्त्व पर लोगों का मतभेद हैं। तुलसीदास-सदृश कि वर्ण्य बस्तु को ही सापेद्य महत्त्व महत्त्व देते हैं श्रौर केशव-जैसे पण्डित श्रलङ्कार को काव्य का परमावश्यक उपकरण मानते हैं। यह बात किसी श्रंक में मान्य हो सकती है कि रचना का कौशल नगण्य बस्तु को भी चमका दे सकता है तथापि यदि वस्तु महान् हो तो उत्तम कलाकार के हाथ में रचना रामचरितमानस की भाँति मिण्-काञ्चन-संयोग का उदाहरण बन जाती है।

शैली शब्द का सम्बन्ध शील से हैं जिसका अर्थ स्वभाव है। किसी काम के किसी विशेष प्रकार से करने की पद्धति को शैली कहते हैं। शैली लिखने,

पढ़ने, खुटाई, गाने, बजाने सभी चीज की हो सकती व्युत्पत्ति है। मनुस्मृति (१।४) पर कुल्लक भट्ट की टीका में शैली शब्द प्रशाली या पढ़ित के अर्थ में आया है— 'प्रायेण आचार्याणामियं शैली यस्सामान्येनाभिधायविशेषेण विवृणोति'। अब यह शब्द कुछ-कुछ लिखने के ढंग में विशिष्ट हो गया है।

ग्रंगेजी का 'Style' शब्द लैटिन भाषा के 'Stylus' शब्द से, जिसका मर्थ कलम है, बता है। चित्रकारी में शैली को प्रायः 'कलम' ही कहते हैं, जैसे राजपूती कलम, काश्मीरी कलम । 'स्टाइल' एक लोहे की कलम होती थी जिससे कि मोम की पट्टिकाग्रों पर शब्द ग्रिङ्क्तत किये जाते थे। 'कलम' का मर्थ लक्षणा द्वारा लेखन-शैली होगया। 'कलम' का सम्बन्ध व्यक्ति या लेखक से होने के कारण उसमें वैयक्तिकता कुछ म्रधिक है। शैली शब्द का तो मर्थ कुछ संकुचित हुग्रा ग्रीर 'Style' का ग्रथं कुछ व्यापक बना, ग्रव दोनों शब्द प्रायः पर्यायरूप से व्यवहृत होते हैं। संस्कृत शब्द रीति शैली ग्रीर स्टाइल (Style) दोनों से ग्रधिक व्यापक है। यह 'रीङ्' धातु से जिसका ग्रर्थ गति है, बना है।

र्शनी शब्द के दो तीन प्रर्थ हैं — एक तो वह प्रर्थ है जिसमें कि यह कहा जाता है कि 'शैनी ही मनुष्य है' (Style is the man), यहाँ इस प्रथं में शैनी प्रभिव्यक्ति का वैयक्तिक प्रकार है। दूसरे प्रथं में शैनी प्रभिव्यक्ति के सामान्य प्रकारों को कहते हैं। भारतीय समीक्षा-शास्त्र की रीतियाँ इसी प्रथं में शैनियाँ हैं। तीसरे प्रथं में शैनी वर्णन की उत्तमता को कहते हैं। जब हम किसी रचना के सम्बन्ध में कहते हैं 'यह है शैनी' प्रथवा किसी की विगर्हणा करते हुए कहते हैं कि 'यह क्या शैनी है' या 'वे क्या जानें कि शैनी क्या है' तब हम उसको इसी प्रथं में प्रयुक्त कहते हैं। यद्यिष शैनी से निजीपन श्रीर व्यापक्त अर्थात् शैनी की जातियाँ दोनों ही छोतित होते हैं तथापि दोनों ही छोरों की सीमाएँ हैं। शैनी में न तो इतना निजीपन हो कि वह सनक की हद तक पहुँच जाय श्रीर न इतनी सामान्यता हो कि वह नीरस श्रीर निजीव हो जाय। शैनी श्रीभव्यक्ति के उन गुणों को कहते हैं जिन्हें लेखक या किव श्रपने मन के प्रभाव को समान रूप में दूसरों तक पहुँचाने के लिए श्रपनाता है। प्रच्छी शैनी में व्यक्तित्व श्रीर निव्यक्तित्व का सिमश्रण वाञ्छनीय है। कलाकार चाहे जितना उद्योग कर वह

प्रपनी शैली में से प्रपने व्यवितत्व को निकाल नहीं सकता, फिर भी विषय को भी उसे इतना व्यवितत्व देना चाहिए कि वह स्वयं बोलने-सा लगे। इस विषय में 'मिडिल्टन मरे' (Middleton Murry) का शैली के सम्बन्ध में निम्नोल्लिखित वावय पठनीय है:-

'It (highest style) is a combination of the maximum of personality with the maximum of impersonality; on the one hand it is a concentration of peculiar and personal emotion, on the other hand it is a complete projection of this personal emotion into the created thing.'

—J. Middleton Murry (The Problem of Style, Page 35)

मरे साहब कलाकार के व्यवितत्व को कृति में इस प्रकार उतारना चाहते हैं कि वह कलाकार का व्यवितत्व न रहकर स्वयं कृति का व्यवितत्व बन जाय। शैली कोई एक ठप्पा नहीं है जिसकी ऊपर से छाप लगा दी जाय। कलाकार के विचारों ग्रीर भावों के साथ ही उसका विकास होता है ग्रीर कलाकार के विचारों ग्रीर भावों में कलाकार के व्यवितत्व के साथ संसार की गतिविधि की छाप रहती है। शैली में संसार ग्रीर कलाकार की किया-प्रतिक्रिया की भलक रहती है। शैली को समभने के लिए कलाकार का जीवन के प्रति दृष्टिकोण समभना चाहिए। कलाकार के दृष्टिकोण के श्रनुकूल ही उसकी श्रमुक्षत होगी।

कुछ लोगों की ऐसी धारणा है कि भारतीय समीक्षकों ने वैयिक्तक शैली की श्रोर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सामान्य (टाइपों) का ही विवेचन किया

है, यह धारणा मिथ्या है। बास्तव में उन्होंने वैयितिक शैली में व्यक्तित्व शैली की अनेकता स्वीकार की है और उसका व्यक्ति के अौर सामान्यता स्वभाव के साथ सम्बन्ध भी माना है। श्राचार्य दण्डी ने कहा है—'अस्स्यनेको गिरा मार्गः सुस्मभेदः परस्परम्

(काड्यादर्श, ११४०)। व्यक्तियों की रौली अनेक होते हुए भी उनमें कुछ सामान्य गुएा होते हैं। व्यक्ति भी वर्गों में बाँटे जा सकते हैं। इसी प्रकार शैलियों के भी वर्ग होते हैं। हर एक व्यक्ति में उनका पृथक् रूप होता है किन्तु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। दण्डी ने कहा है कि वैदर्भी और गौडी रीतियों के मार्ग भिन्न-भिन्न हैं किन्तु श्रलग-श्रलग कवि में उनके जितने भेद हो सकते हैं वे नहीं कहे जा सकते। गन्ने, दूध ग्रौर गुड़ के मिठास में ग्रन्तर ग्रवश्य होता है किन्तु उसका वर्णन स्वयं सरस्वती भी नहीं कर सकतीं, देखिये:---

> 'इति मार्गद्वयं भिन्नं तःस्वरूपनिरूपयात्। तद्वेदास्तु न शक्यन्ते वक्तुं प्रतिकवि स्थिताः॥ इन्जनीरगुडादीनां माधुर्यस्यान्तरं महत्। तथापि न तदाख्यानुं सरस्वस्यापि शक्यते॥'

> > --काच्यादर्श (१।१०१,१०२)

आचार्य कन्तुल ने इस बात को स्पब्ट करते हुए इसका सम्बन्ध व्यक्ति के स्वभाव से स्थापित किया है। वे कहते हैं कि शक्तिमान् और शक्ति का भेद नहीं किया जा सकता। व्यक्ति के सुकुमारादि स्वभाव के प्रमुकूल ही उसकी शैली होती है किन्तु वैयक्तिक शैली की विभिन्तता के कारण उसका विभाजन नहीं हो सकता, इसलिए उसके तीन मोटे विभाग किये गये हैं:—

'कविस्वभावभेदिनिबन्धनत्वेन काव्यप्रस्थानभेदः समञ्जसतां गाहते । स्युमार स्वभावस्य कवेः तथाविधेव सहजाशिकतः समुद्रवति, शक्तिशक्तिम-तीरभेदात्.....यद्यपि कविस्वभावभेदिनिबन्धनत्वादनन्तभेदिभन्नत्वमिनवार्यं, तथापि परिसंख्यातुमशक्यत्वात् सामान्येन वैविध्यमेवीपपद्यते।'

शैली ही मनुष्य है (Style is the man)—यह सिद्धान्त कुन्तल के विवेचन पढ़ लेने के पश्चात् नया नहीं मालुम पड़ता।

यह प्रवतरण वी॰ राषवन'की 'Studies on some Concepts of Alankarshastra' से लिया गया है। मेरे पास जो 'वक्रोक्तिजीवित' है उसमें यह प्रवतरण नहीं है। 'वक्रोक्तिजीवित' एक खण्डित पुस्तक के प्राधार पर सम्पावित है। उनका संस्करण पीछे का होगा, जो किसी दूसरी हस्तलिखित पुस्तक के प्राधार पर सम्पावित किया गया होगा। मेरी प्रति में यह बतलाया गया है कि तीन मार्ग दिग्दर्शन के रूप से ही बतलाये गये हैं। सारे सत्कवियों के कौशल के प्रकार किसी की भी शक्ति नहीं हैं— 'एवं मार्ग वित्यवत्त्रण दिङ्मात्रमेव प्रदर्शितम्। न पुन: साकल्येन सत्कवि कोशलप्रकाराणां केनचिद्रिप स्वरूपमिधातुं पार्यते' (वक्रोक्तिजीवित, पैतीसबी और छत्तीसबी कारिका की वित्त से)—इसमें शैली के व्यक्तित्व की स्वीकृति है।

हमारे यहाँ के म्राचार्यों ने इस तत्त्व को योरोप की अपेक्षा कुछ प्रधिक महत्त्व दिया है। किव-कुल-गुरु कालिदास ने वाक् भौर अर्थ के मेल को ('वागर्थाविव सम्प्रक्तों') पार्वती-परमेश्वर के मेल का उपमान बतलाया है। हमारे ग्राचार्यों ने तो वाणी श्रीर श्रर्थं को काव्य का शरीर मानकर रस को उसकी श्रात्मा माना है, इसलिए उन्होंने वैदर्भी, पाञ्चाली, रस से सम्बन्ध गौड़ी श्रादि रीतियों को गुणों के श्राश्रित माना श्रीर गुणों

रस से सम्बन्ध गौड़ी भ्रादि रीतियों को गुणों के भ्राधित माना भीर गुणों को भी रस का धर्म मानकर उनका सम्बन्ध ठीक काव्य की

म्रात्मा से स्थापित कर दिया। मम्मटाचार्य का कथन है कि जिस प्रकार शीर्यादि म्रात्मा के ही गुरा हैं, म्राकार के नहीं, उसी प्रकार माधुर्य म्रादि गुण भी काव्य की मात्मा के हैं:—

'श्रात्मन एव हि यथा शौर्यादयो नाकारस्य तथा रसस्यैव माधुर्यादयो गुगा न वर्णाना ्।'

—काइयप्रकाश (म ।६६ की वृत्ति)

माधुर्य और स्रोज का वर्णी स्रीर पदों से भी उत्तना ही सम्बन्ध है जितना कि शूरता का एक सुगठित शरीर से। सगिटत शरीर शूरता का द्योतक श्रवस्य होता है किन्तु शूरता एक मानसिक गुण है। इसी प्रकार यद्यिप माधुर्य की प्रिमिव्यक्ति 'ण' को छोड़ कर टवर्ग एवं महाप्राग्यरहित स्पर्श तथा वर्ग के श्रन्तिम वर्ण से युवत वर्णो वाली समासरहित श्रथवा श्रव्य समासवाली कोमलकान्त पदावली द्वारा होती है, श्रोजगुण का प्रकटीकरण टवर्गप्रधान एवं वर्ग के पहले, दूसरे श्रीर तीसरे-चौथ वर्णों के संयुवत वर्णों, जैसे—वरवख, भरत्थ, स्वच्छ, वग्वी, कुद्ध, युद्ध श्रादि द्वित्त श्रीर महाप्राण एवं लम्बे-लम्बे समास वाले पदों द्वारा होते हैं तथापि इनका सम्बन्ध पाठकों श्रीर श्रोताश्रों श्रीर कुछ-कुछ लेखकों श्रीर कवियों की भी मनोवृत्ति से हैं। इस प्रकार चैली कोई ऊपरी चीज नहीं जिसकी छाप वस्तु के ऊपर लगा दी जाय। जिस प्रकार श्रात्मा की श्रीभव्यवित के लिए श्रेली श्रवस्य है। जैलीरस से संदिलब्द है, केवल श्रध्ययन के लिए पृथक् की जा सकती है।

भारतीय समीक्षा में शैली का सम्बन्ध केवल भाषा से ही नहीं है वरन् अर्थ से भी है। इसीलिए गुएा-दोष, शब्द ग्रीर अर्थ दोनों के ही माने गये हैं।

श्रीली का ज्यापक विसा गया है। इसी दृष्टि से हम शैली के विभिन्न श्राङ्गों गुर्ण का अध्ययन करेंगे और उनके आधार पर शैली के गुर्णों एवं प्रकारों का विवेचन करने का उद्योग करेंगे। इस वर्णन के पूर्व हम शैली के एक ध्यापक गुण पर प्रकाश डाल देना उचित समभते हैं। यह है अनेकता में एकता और एकता में अनेकता। एकता के विना अनेकता, विरोध, वैषम्य और अन्यवस्था का रूप धारण कर छेती है

भौर बिना अनेकता के एकता रङ्क और दिरद्र है। अनेकता में एकता द्वारा सम्बद्धता और सुसंगठन के गुण द्योतित होते हैं और एकता में अनेकता द्वारा सम्पन्नता अतिपादित होती है। सुसम्बद्ध सम्पन्नता अर्थात् थोड़े में बहुत की व्यञ्जना शैली का मूल गुण है लेकिन वह हो प्रसादयुक्त क्योंकि अति गूढ़ व्यञ्जना का भी निषेध किया गया है। इसीलिए हमारे काव्य में ध्विन और व्यञ्जना को विशेष महत्ता दी गई है। सुसमिन्दित एवं सुसम्पन्न एकता अच्छी शैली का व्यापक आदर्श है। भगवान भी 'एकाकी न रमते'।

अनेकता में एकता का सिद्धान्त शैली के सभी अङ्गों में दृष्टिगोचर होता है। भाषा और भाव की अन्विति के साथ में भाव की भी अन्विति रहती है। अनेकता में एकता सौन्दर्य का लक्षरण है।

भारतीय साहित्य शास्त्र में यद्यपि रस को काव की ग्रात्मा माना गया है तथापि काव्य के ग्रिभव्यक्ति पक्ष की उपेक्षा नहीं की गई है। रस की स्थिति श्रोता या पाठक में मानी गई है। इस कारण से ग्रिभ-

शास्त्रीय आधार व्यक्ति पक्ष को विशेष महत्व मिला है । भारतीय ग्रलङ्कार-शास्त्र के मुख्य ग्रङ्ग हैं — गुण एवं दोष जिनके

ग्राने से रस का क्रमश उत्कर्ष ग्रीर अपकर्ष होता है, रीति, ग्रलङ्कार, वकोवित, लक्षगा, व्यञ्जना ग्रादि शब्दशक्तियाँ ये सभी अङ्क रस की मृष्टि ग्रीर उसके उत्कर्ष बढ़ाने में सहायक होते हैं। ग्रब हम इनका संक्षेप में वर्णन करेंगे।

शौर्यादि की भाँति रस के उत्कर्ष-हेतुरूप स्थायी धर्मी को गुरा कहा गया है। श्रलङ्कार भी उत्कर्ष के हेतु हैं किन्तु ग्रस्थायी हैं। गुरा दोषों के श्रभाव-मात्र नहीं हैं। उनका भावात्मक पक्ष भी है, इसीलिए इन

गुरा दोनों का पृथक् वर्णन किया गया है। जिस प्रकार दोषों का न होना मात्र सीन्दर्य नहीं है उसी प्रकार दोषाभाव-

मात्र गुरा नहीं है। इस बात को ग्रधिकांश ग्राचार्यों ने स्वीकार किया है। काव्य की परिभाषा में मम्मट ने पहले 'श्रदोषों' ग्रौर फिर 'सगुर्यों' कहा है। बहुत-सी पुस्तकों में (काव्यप्रकाश, वाग्भटालङ्कार ग्रादि में) पहले दोषों का वर्णन है फिर गुर्यों का। वाग्भट ने तो स्पष्ट कह दिया है कि दोष न रहते हुए गुर्यों के बिना शब्द ग्रौर ग्रथें शोभा नहीं उत्पन्न कर पाते:—

'अदोषाविप शब्दार्थों प्रशस्येते न यैर्विना।'

—- गांभरालंङ्कार (३।१)

गुणों की संख्या: ---भरत, वामन म्नादि म्राचार्यों ने शब्द मीर भ्रयं के दश-दश गुग्य भाने हैं भीर भोज ने तो उनकी संख्या चौबीस तक पहुँचा दी

है किन्तु मम्मट ने इन दशों को माधुर्य, श्रोज, प्रसाद तीन के ही भीतर लाने का प्रयत्न किया है, यद्यपि इस प्रयत्न में उनको श्रांशिक ही सफलता मिली है। पहली बात तो यह है कि इन दश गुणों की व्याख्या के सम्बन्ध में धर्म के तत्त्व की भाँति यही कहा जा सकता है कि 'नैकी मुनिर्यस्यवचः प्रमाणम्' श्रीर मम्मट ने यदि वामन के बतलाये हुए दश गुणों की श्रन्वित तीन में करदी है तो उससे श्रीर श्राचार्यों के बतलाये हुए गुणों में नहीं होती। इसके श्रतिरिक्त इन दश या बीस गुणों में हमको शैली के बहुत से तत्त्व श्रीर प्रकार मिल जाते हैं।

तीन गुण :—मुख्य रूप से तीन गुण माने जाते हैं—माधुर्य, श्रोज श्रीर प्रसाद । इनका सम्बन्ध चित्त की तीन वृत्तिशों से हैं—(१) माधुर्य का ग्रुति, द्रवणशीलता या पिघलाने से हैं, (२) श्रोज का वीष्ति से श्रयीत् उत्तेजना से श्रीर (३) प्रसाद का विकास से अर्थात् चित्ता को खिला देने से हैं। प्रसाद का अर्थ ही है प्रसन्तता। प्रसाद तो सभी रचनाशों के लिए श्रावश्यक गुण है, इसीलिए जहाँ माधुर्य श्रीर श्रोज का तीन-तीन रसों से सम्बन्ध माना है वहाँ प्रसाद का सभी रसों से माना है। सूखे ई धन में श्रिन के प्रकाश श्रथवा स्वच्छ कपड़े में जल की भलक की भाँति प्रसादगुण द्वारा चित्त में एक साथ श्रयं का प्रकाश हो जाता है श्रीर चित्त को व्याप्त कर लेता है:—

'शुःकेन्धनाग्निवरस्वच्छ्रजात्तवस्यह्सैव यः ॥' 'च्याप्नोरयन्यस्प्रसादोऽसौ सर्वत्र विहितस्थिति: ।'

—काव्यप्रकाश (८१७०,७१)

प्रसाद का सम्बन्ध सब रसों के साथ मानना इस बात का द्योतक है कि ग्रंथं की स्पष्टता को शैली में कितना महत्त्व दिया गया है। क्लिप्टत्व, ग्रिंगुक्त व ग्रप्रतीतत्व ग्रादि दोष भी अर्थं की स्पष्टता से ही सम्बन्ध रखते हैं। ध्विनवादियों ने रस को ग्रसंलक्ष्यक्रमच्यङ्गध्विन माना है। इसका भी यही ग्रिंगिया है कि रस में भी व्यङ्गधार्थं का शुष्क ई धन में ग्रिंगि की भाँति एक साथ ग्रिंभियवत होना ग्रभीष्ट है। प्रसादगुरण माधुर्य ग्रौर ग्रोज दोनों के साथ रह सकता है इसीलिए उसके दो उपमान ग्रीम ग्रीर जल दिये गये हैं। ग्रिंगि का सम्बन्ध ग्रोज से हैं ग्रीर जल का सम्बन्ध माधुर्य से। उसे (जल को) रस भी कहते हैं, विरोध माधुर्य ग्रौर ग्रोज का है। एक का सम्बन्ध चित्त की कीमल वृत्तियों से ग्रीर दूसरे का सम्बन्ध कटोर वृत्तियों से हैं। जैसा कि उत्तर बतलाया है इन वृत्तियों के ग्रनुक्ल इनका सम्बन्ध रसों से किया गया है। माधुर्यगुण—सम्भोगश्रङ्कार, करणविप्रलम्भ ग्रीर शान्त में कमशः बदता

है ग्रीर ग्रोजगुण वीर, वीभत्स ग्रीर रीद्र में कमका: उत्कर्ष को प्राप्त होता है।

मम्मटाचार्य ने वृत्तियों ग्रीर रीतियों को एक माना है—'ऐतास्तिक्षो
वृत्त्तयः यामनादीनां सते वैदर्भीगी हीपाञ्चाच्याख्या रीतयो मत्ताः' (काव्यप्रकाश, शाद्य के पूर्वार्द्ध की वृत्ति)। वृत्ति ग्रीर रीति में साधारणतया तो
भेद नहीं किया जाता किन्तु इनमें थोड़ा भेद ग्रवश्य है। वृत्तियों का विभाजन
रचना के गुण पर है ग्रीर रीतियों का वर्गीकरण देश या प्रान्त के ग्राधार पर
है। रीतियों का सम्बन्ध यद्यपि गुगों से है तथापि उनमें रचना के वाह्य रूप
पर प्रिषक बल दिया गया है। वृत्तियों में मानसिक पक्ष की ग्रीर भी संकेत
रहता है। इस भेद को रुथ्यक ने ग्रधिक स्पष्टता प्रदान की है।

वृत्तियों का सम्बन्ध ग्रथं से हैं। नाटकों में भी वृत्तियाँ मानी गई हैं। उनमें भाषा के ग्रतिरिक्त ग्राभिनय-सम्बन्धी सभी बातें ग्राजाती हैं। नाटकों में चार वृत्तियाँ मानी नई हैं इनका रसों से इस प्रकार सम्बन्ध माना गया है:—

- १. केशिकी--शृङ्गार भीर हास्य।
- २. सात्वती-वीर, रौद्र ग्रीर ग्रद्भुत।
- ३. ग्रारभटी-भयानक, वीभत्स, रौद्र।
- ४. भारती—कहण ग्रीर ग्रद्भुत ।
  'श्रद्धारे चैव हास्ये च वृत्तिः स्याद् कैंशिकीति ला ।
  साखती नाम साज्ञेया वीररीदाज्ञुताश्रया ॥
  भयानके च वीभरसे रीद्दे चारमटी भवेत् ।
  भारती चापि विज्ञेया करुणाञ्ज्ञुतसंश्रया ॥'

—नाट्यशास्त्र (२२।६४, ६६)

याचार्य राजशेखर ने प्रवृत्ति ग्रीर रीति में इस प्रकार ग्रन्तर किया है—
'तत्र वेशिविन्यासकामः प्रवृत्तिः, विज्ञासिविन्यासकामो गृतिः, वचन विन्यासकामो
रीतिः'—प्रवृत्तियों का भेद वेशिविन्यास पर निर्भर है । वृत्तियों का
विभाजन विलास-विन्यास (नृत्यादि ) के ग्राधार पर है ग्रीर रीतियों का
विभाजन कथन के ढंग पर ग्रवलिन्बत है। भोज ने ग्रपने सरस्वतीकण्ठाभरण
में रीति का साहित्य के मार्गी से ग्रर्यात् रचना के ढंगों से सम्बन्ध बतलाया
है। रीति शब्द रीङ्धातु से जिसका ग्रर्थ चलना है, बना है—'रीङ्ग् गताविति
धातो: सा ब्युत्पत्या रीतिरुच्यते'। मोज ने वृत्ति का सम्बन्ध विकास, विक्षेप,
संकोच ग्रीर विस्तार मनोदशाओं से ग्रर्थात् मन पर पड़े हुए प्रभावों से माना
है। रीति का सम्बन्ध वाहरी वर्ण-विन्यास से ग्रधिक है, वृत्ति का मन से:—

'या विकाशेडथ विचेपे संकोचे विस्तरे तथा।

भोज ने मध्यम आरभटी और मध्यम केशिकी दो और वृत्तियाँ मानी हैं। हमको यह समभ लेना चाहिए कि बाहरी आकार भीतरी मनोवृत्ति के ही अनुकूत हो ग है। काव्यप्रकाशकार का भी यही मत है इसलिए उन्होंने रीति और वृत्ति में अन्तर नहीं किया है।

एक बात अवश्य है कि दोनों रीतियाँ और वृत्तियाँ शैलियों के वर्ग से सम्बन्ध रखती हैं। अँग्रेजी बब्द 'Style' वर्ग और व्यक्ति दोनों की शैली के लिए आता है। यह बात रीतियों और वृत्तियों में नहीं हैं। व्यक्ति की शैली के लिए शैली शब्द का ही व्यवहार होगा। रीतियों और वृत्तियों के विभाजन को भामह ने कोई महत्त्व नहीं दिया। इस नाम-भेद करने को उसने बुद्धिहीनों का भेड़ियाधसान कहा है:—

'गौडीयमिदमेतत्तु वैदर्भमिति कि पृथक् । गतानुगतिकन्यायान्नानाख्येयममेयसाम् ॥'

--काव्यालक्षार (११३२)

हमारे यहाँ के कुछ धाचार्यों में भेदों के न मानने की आधुनिक प्रवृत्ति पाई जाती है।

दश गुण : —वामन ग्रांदि द्वारा स्वीकृत शब्द ग्रीर भ्रथं के दश-दश गुणों का वर्गीकरण यद्यपि बहुत वैज्ञानिक नहीं है तथापि उसके द्वारा शैली के गुणों भ्रीर प्रकारों पर शब्द्धा प्रकाश पड़ता है। इन गुणों का कम ग्रीर उनकी व्याख्या भिन्त-भिन्न ग्राचार्यों ने भिन्न-भिन्न रूप से की है। यहाँ पर रस-गंगाधर के कम के अनुसार गुणों के नाम दिये जाते हैं: —

'रक्षेषः प्रसादः समता माधुर्यः सुकुमारता । श्रर्थंव्यक्तिरुदारत्वमोजःकान्तिसमाधयः ॥'

-रसगंगाधर (पृष्ठ २४)

क्लेष के सम्बन्ध में कहा है कि यह वह गुएा है जिसमें एक जाति के वर्ण पास रबसे जायँ, प्रसाद वह गुएा है जिसके द्वारा चुस्त और शिथिल रचनाएँ बारी-बारी से लाई जायँ, समता वह गुण है जिसके द्वारा एक ही प्रकार की रचना श्रारम्भ से अन्त तक रहे। माधुर्य और सुकुमारता करीब-करीब माधुर्य-गुरा से मिलते हैं। अर्थव्यक्ति तीन गुण वाले प्रसाद का नामान्तर है। उदारता और श्रोज श्रोज के अन्तर्गत है। कान्ति शोभा का विशेष नाम है। यह एक प्रकार से शैली की पौलिश-सी है। प्रसादगुरा की भाँति समाधि में गाढ़ श्रीर

शिथिल रचनाएँ बारी-बारी से आती हैं, केवल कम का अन्तर है। प्रसाद में पहले शिथिल, फिर गाढ़ और समाधि में पहले गाढ़त्व और फिर शिथिलता रहती है। गाढ़त्व और शिथिलता को आरोह और अवरोह कहते हैं।

इन गुणों से कम-से-कम छः प्रकार की शैलियों का पता चलता है। वे रचनाएँ जिनमें गाढ़त्व या शैथिल्य एक-सा रहता है अथवा जिनमें बारी-बारी से आता है, उनके दो प्रकार होते हैं—एक में पहले शैथिल्य ग्रीर पीछे गाढ़त्व ग्रीर दूसरी में पहले गाढ़त्व ग्रीर पीछे शैथिल्य—कान्तिवाली शैली, ग्रोज तथा प्रसाद ग्रीर सरलतावाली शैली। काव्यप्रकाश से प्रौढ़ि शैलियों के विभिन्न नाम की एक शैली का पता चलता है जिसमें समास, प्रकार सुगाढ़ (Compact) तथा व्यास ग्रथीं एक पै हई शैली का मिश्रण रहता है। एक पद के ग्रथ में वाक्य की रचना करना व्यासशैली कहलाती है। व्यास ग्रीर समास ग्राजकल के नाम नहीं हैं:—

'पदार्थे वाक्यरचनं वाक्यार्थे च पदाभिधा । प्रौढिज्याससमासौ च साभिपायत्वमस्य च ॥'

—काब्यप्रदीप (माण की टीका में उन्हूत; पुण्ड २**म**२)

अर्थं के सम्बन्ध में इन गुणों का विवेचन इतना लाभदायक न होगा किन्तु उनका भी अध्ययन निष्फल न जायगा।

दोषों के विचार से हमको यह बात स्पष्ट होती है कि हमारे आचार्यों ने शैली के सम्बन्ध में अर्थ और शब्द की ओर पूरा-पूरा ध्यान दिया है। उसी के साथ भीचित्य पर भी पूरा विचार किया है। यद्यपि दोष और शैली की वाक्य विचार की इकाई (Unit of Thought) है आवश्यकताएँ तथापि दोष शब्द और वाक्य दोनों के ही माने गये हैं। इन दोषों के अध्ययन से हमको शैली-सम्बन्धी निम्नो-लिलखित तथ्य मिलते हैं। दोष इसलिए बताये गये हैं कि उनसे रचना को बचाया जाय। यहाँ दोनों के आधार पर कुछ नियम रचना-सम्बन्धी वाञ्छनीय तत्त्वों के रूप में दिये जाते हैं। नियमों के साथ ही उनके उल्लङ्घन से जो दोष उत्पन्न होते हैं उनका उल्लेख कोष्टक में किया गया है:—

1. क्लि॰टत्व, अप्रतीत्व तथा अप्रयुक्तदोष:—रचना का सरल और सुबोध होना (विलब्टत्वदोष) वाञ्छनीय है और उसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग न होना चाहिए जो पारिभाषित अर्थ में विषय के जाताओं द्वारा ही समक्षे जायँ (अप्रतीतत्वदोष) अथवा अप्रचलित हों (अप्रयुक्तदोष), रचना के लिए शब्दों की पूरी छान-बीन कर लेनी चाहिए कि वे ग्रर्थन्यवित की सामर्थ्य रखते हैं या नहीं।

- २. ग्रश्लीलस्य तथा ग्राम्यत्वदोष:—रचना का गौरव श्रश्लील शब्दों द्वारा (श्रश्लीलत्वदोष) या श्रामीण शब्दों द्वारा (ग्राम्यत्वदोष) विगाडना वाञ्छनीय नहीं हैं।
- ३. म्रधिकपदस्य तथा न्यूनपदस्यदोष : रचना चुस्त रहनी चाहिए । न उसमें म्रधिक पद हों (म्रधिकपदत्यदोष) मौर न न्यून पद (न्यूनपदस्यदोष) हों ।
- ४. विपरीत रचना तथा श्रुतिकदुःवदोष: रस के अनुकूल शब्दावली का प्रयोग होना चाहिए (विपरीतरचनादोध), शब्दों को साधारणतया भावानुकूल होना वाच्छनीय है। श्रुङ्गाररस की रचनाश्रों में वठोर वर्णन न श्राना चाहिए (श्रुतिकटुत्वदोष) किन्तु वीर श्रीर रीद्ररस में श्रुतिकटुत्वेष भी गुगा हो जाता है।
- १. च्युतिसंस्कृतिदोष: रचना को व्याकरण-सम्मत होना चाहिए (च्युति-संस्कृतदोष) किन्तु व्याकरण की शुद्धता-मात्र को रचना का सीष्ठव समक्ष लेना ठीक न होगा।
- ६. श्रभवन्तस्यम्बन्ध, दूरान्यय, समाप्तपुनरात्तं, स्यक्तपुनःस्वीकृत तथा गिर्मितदोषस्यः—वाक्य का अन्वय ठीक होना चाहिए ( श्रभवन्मत्सम्बन्ध भीर दूरान्वयदोष )। वाक्य के समाप्त हो जाने पर, उसके सम्बन्ध की बात फिर न लाई जाय या उसके बीच में दूसरी बात न भ्राजाय (समाप्तपुनरात्तं, त्यक्तपुनः स्वीकृत श्रौर गिंभतदोष), यही बात अनुच्छेदों के सम्बन्ध में भी लागू हो सकती है। वाक्य के समाप्त हो जाने पर फिर उसमें पूँछ लगा देना उसे शिथल वाक्य बना देता है।
- ७. श्रक्रमस्य तथा दुष्क्रमस्यदोष:—वाक्य में सङ्गित श्रीर कम होना चाहिए। किसी वस्तु की महत्ता दिखाकर उसकी हीनता न दिखाई जाय या उसके दिपरीत न किया जाय (व्याहत) श्रीर उत्थान-पतन एक कम से हो। इस सम्बन्ध में श्रक्रमस्य श्रीर दुष्क्रमस्य श्रीद दोष श्रध्ययन करने योग्य हैं, जैसे—'राजन् सुके घोड़ा दो न हो तो हाथी ही दो' (दुष्क्रमस्य)।

यलङ्कार भी चैली की उत्कृष्टता में सहायक होते हैं। वे इतने ऊपरी नहीं हैं जितने कि समभे जाते हैं। उनका भी रस से सम्बन्ध हैं। इनकी भी उत्पत्ति हृदय के उसी उल्लास से होती है जिससे कि अलङ्कार काव्य-मात्र की—(नारी के भौतिक ग्रलङ्कारों को धारण करने में भी एक मानसिक उल्लास रहता है, उसी उल्लास के प्रभाव में विधवा स्त्री ग्रलङ्कार नहीं धारण करती )—इसी-

लिए हृदय का थ्रोज या उल्लास थ्रलङ्कारों के मूल में माना जायगा। ग्रलङ्कार रसानुभूति में भी सहायक होते हैं। उपमा, रूपक ग्रादि मानसिक चित्रों
द्वारा स्पष्टता ही प्रदान नहीं करते वरन् ग्रर्थान्तरन्यास, दृष्टान्त, प्रतिवस्तूपमा,
उदाहरण श्रादि श्रलङ्कारों द्वारा विचारों की पुष्टि करते हैं। श्रान्ति, सन्देह,
स्मरण, उत्प्रेक्षा ग्रादि श्रलङ्कारों द्वारा सादृश्य को नाना रूपों में उपस्थित
किया जाता है। इसी प्रकार कम वा यथासंख्य ग्रलङ्कारों द्वारा रचना में कम
उपस्थित करते हैं तथा व्यतिरेक, विभावना, श्रसङ्गति, विषम, व्याघात
द्वारा विरोध का चमत्कार उत्पन्न किया जाता है ग्रीर दिखाया जाता है कि
ब्रह्मा की सृष्टि से कवि की सृष्टि में विलक्षणता है। ग्रन्योक्ति, समारोक्ति,
पर्यायोक्ति एवं सूक्ष्म, पिहित ग्रादि द्वारा उक्तिवैचित्र्य ग्रीर वचनचातुर्य का
चमत्कार दिखाया जाता है। कारणमाला, एकावली, मालादीपक ग्रीर सार
ग्रादि श्रङ्खलामूलक ग्रलङ्कारों द्वारा प्रभाव को बढ़ाया जाता है। लोकोक्ति
द्वारा भाषा में एक सजीवता लाई जाती है। शब्दालङ्कारों द्वारा शब्दासध्यें
की सृष्टि की जाती है।

वक्रतापूर्ण प्रयोगों से कथन में एक विशेष विदम्धता आजाती है। कुन्तल ने गुण, रीति, अलङ्कार ग्रादि सभी को वक्रीक्त के अन्तर्गत कर दिया है। वक्रता का ग्रर्थ एक प्रकार का सौन्दर्य है। कुन्तल ने वक्रीक्त शब्द ग्रीर ग्रर्थ के तथा शब्द-शब्द के एवं ग्रर्थ-ग्रर्थ के (अलङ्कार नहीं) सामञ्जस्य पर बहुत बल दिया है। साहित्य का ग्रर्थ ही है सहित होना—साम्य होने का भाव।

तीन सार्ग: — कुन्तल ने शैली के तीन मार्ग माने हैं — एक सुकुमार श्रीर दूसरा विचित्र (यह विभाजन देशों श्रादि पर निर्भर न रहकर गुणों पर निर्भर है ) तथा तीसरा मध्यम मार्ग जो इन दोनों के बीच का है। सुकुमार मार्ग म रस श्रीर भाव की प्रधानता रहती है श्रीर विचित्र मार्ग में जितत श्रीर श्रलङ्कारों को मुख्यता मिलती है। सुकुमार मार्ग में स्वल्प श्रीर मनोहर विभूष्ण होते हैं श्रीर वे यत्नपूर्वक नहीं लाये जाते हैं — 'श्रयत्निविहित स्वल्प विभूषणा' — इसका सौन्दर्य सहज होता है। इसमें माधुर्यगुण की प्रधानता रहती है जो समासरहित पदों द्वारा व्यञ्जित होता है। समास के कारण प्रसादगुण में भी बाधा पड़ती है। इस मार्ग का दूसरा गुण है प्रसाद। इसके द्वारा श्रयंबोध सहज हो में हो जाता है। उन्हीं श्रथों द्वारा रस व्यञ्जित होता है। प्रसाद के साथ वकता उसी मात्रा में रह सकती है जिसमें कि वह श्रयंबोध में बाधक न हो। तीसरा गुण है लावण्य, इसका सम्बन्ध शब्दों श्रीर वर्णों से

है। अनुप्रासादि अलङ्कार इस गुण को लाने में सहायक होते हैं। इस मार्ग का चीथा गुण है आभिजात्य, इसमें शब्दों की सुकुमारता और शालीनता के साथ गठन का भी सौष्ठव रहता है।

विचित्र मार्ग में अलङ्कारों का प्राधान्य होता है; एक अलङ्कार दूसरे से गुम्फित रहता है। सुकुमार शैली में स्वकीया-का-सा सहज अलङ्कारण होता है। विचित्र शैली में गिए।का-का-सा कृत्रिम साज-श्रङ्कार श्रीर अलङ्कारों का प्रदर्शन पाया जाता है। इन दोनों से मिलता-जुलता बीच का मार्ग मध्यम मार्ग कहलाता है।

इन तीनों शैलियों के उदाहरणों में बतलाया है कि कालिदास और सर्वसेन की रचनाएँ सुकुमार मार्ग की कही जायेंगी। वाएाभट्ट, भवभूति और राजशेखर की रचनाएँ दूसरे मार्ग (विचित्र मार्ग) की हैं और मातृगुष्त, मायूराज और मञ्जीर की रचनाएँ मध्यम मार्ग की उदाहरएा कही जायेंगी। हिन्दी में भी सूर, तुलसी सुकुमार मार्ग के कहे जायेंगे और केशव, बिहारी आदि विचित्र मार्ग के समके जायेंगे।

विशेष: - कुन्तल का यह विभाजन बहुत अच्छा है किन्तु पूर्ण नहीं कहा जा सकता। यह दो प्रकार की मनोवृत्तियों का द्योतक है। वैसे तो सुकुमार मार्ग वैदर्भी से समानता रखता है और विचित्र मार्ग गौडी के अनुकूल है किन्तु ये समानताएँ पूरी-पूरी नहीं हैं। गौडी में ग्रोज की मात्रा रहती है, वह विचित्र में ग्रावरपक नहीं है।

भावमयी भाषा में जो स्वाभाविक गति श्राजाती है छन्द उसी का बाहरी श्राकार है। छन्द में वर्ण नृत्य की भाँति ताल श्रीर लय के श्राश्रित रहते हैं।

छन्द भाषा को भावानुकूल बनाकर पाठक में एक विशेष छन्द ग्राहकता उत्पन्न कर देते हैं। शब्दों की ध्वनि द्वारा ही

(शब्दों के अर्थ जाने बिना भी) थोड़ी-बहुत अर्थ-व्यञ्जना हो जाती है। छन्दों द्वारा जो सीन्दर्य का उत्पादन होता है उसके मूल में भी अनेकता में एकता का सिद्धान्त है। छन्द में शब्दों और वर्गों के विभेद में स्वरों की या मात्राओं की गणना का (वर्गों के लघु-गुरु-क्रम , होने में, जैसे वर्णवृत्तों में होता है अथवा मात्राओं की समानता में, जैसे मात्रिक छन्दों में) साम्य रहता है। भेद में अभेद उच्चारण और अवण-सम्बन्धी इन्द्रियों को भी सुखकर होता है। नियम लय का ही आकार है। मुक्तक छन्द में जो नियमों से परे होते हैं वैंधे हुए आकार के बिना ही लय की

साधना होती है। तुक का अब इतना मान नहीं जितना पहले था। तुक स्मरण

रखने में सहायक होती थी। गद्य में ग्रधिक तुकबन्दी दोष ही हो जाती है। गद्य में गित ग्रौर लय होती है किन्तु वह पद्य की भाँति पूर्णतया व्यक्त नहीं होती है।

रोतियों का विवार भामह, दण्डी ग्रीर कुल्तल ने मार्गरूप से किया। दण्डी के मत से वैदर्भी सब गुणों से सम्पन्न मानी गई है ग्रीर गौडीय में इसके ग्रिथकांश गणों का बैपरीत्य बतलाया गया है। बामन ने

यृत्तियों स्त्रोर गौडीय को स्रोज-प्रधान एक विशिष्ट शैली माना है।

रीतियों का वामन ने इन मार्गों को रीति कहा है। उन्होंने शैली की

विभाजन परिभाषा इस प्रकार की है-- 'विशिष्टा पदरचना रीतिः'

(काव्यालङ्कारसूत्र, १।२।७)-- स्रीर विशेष का स्रर्थ

बतलाया है, गुरासम्पन्न—'विशेषोगुर्गात्मा'। वामन ने पाञ्चाली एक तीसरी रोति मानी। प्रारम्भ में इन रीतियों का देश-विशेष से सम्बन्ध रहा। जिस प्रान्त के लोगों ने जिस प्रकार की शैली में विशिष्टता प्राप्त की थी उस प्रकार की शैली उस देश के नाम पर ग्राभिहित हुई। वैदर्भी का विदर्भ देश (बरार) से, गौडोय का बङ्गाल से, पाञ्चाली का पाञ्चाल से ग्रर्थात् पञ्जाब से ग्रीर लाटीया का लाट देश (गुजरात) से सम्बन्ध था।

योरोप में भी यूनानी सभ्यता से प्रभावित तीन भू-भागों के ग्राधार पर 'नियन्टीलियन' (Quintelian) ने तीन रीतियाँ मानी हैं—(१) एटिक (Attic), (२) एसिएटिक (Asiatic), (३) रोडियन (Rhodian)। एटिक का सम्बन्ध यूनान की राजधानी एवेन्स से था, यह वैदर्भी के समान थी; एसिएटिक का सम्बन्ध एशिया में स्थित यूनानी उपनिवेश से था, वह गौडीय के समान शब्द-बाहुल्यपूर्ण किन्तु निस्सार थी ग्रीर रोडियन का सम्बन्ध 'रोड्स' (Rhodes) से हैं, इसमें दोनों का मिश्रण था। कुन्तल के मार्गी ग्रीर मम्मट की वृत्तियों में यह देश का सम्बन्ध छूट गया।

यद्यपि भामह के मत से जिसको हमने पृष्ठ २०४ पर उद्धृत किया हं रीतियों श्रीर वृत्तियों का विभाजन करना श्रीर उनको भिन्न-भिन्न नाम देना बृद्धिहीनों का ('श्रमेवसाम्') काम है तथापि रीतियों का शैली से विशेष सम्बन्ध होने के कारण उनका जान लेना श्रावश्यक हैं, उनमें बहुत-कुछ सार है। गुणों के द्वारा रीतियों श्रीर वृत्तियों का रस से सम्बन्ध है। वे रस को उपकर्शी मानी गई हैं। रस के अनुकूल ही उनका वर्ण-विन्यास रक्खा गया है। माधुर्यगुण्यञ्जक वर्णी श्रीर पदों से सम्बन्ध रखनेवाली वृत्ति को 'उपनागरिका' कहते हैं श्रीर श्रोजगुण के श्रभिव्यञ्जक वर्णी श्रीर

पदोंबाली रचना को 'पठषा' कहते हैं। इन दोनों से भिन्न वर्णोंबाली वृत्ति को 'कोमला' कहते हैं। वामन के मत से इनको वैदर्भी, गौडी श्रौर पाञ्चाली कहते हैं। इनके श्रतिरिक्त लाट देश (गुजरात) की लाटी, श्रवन्ति की श्रावन्ती श्रौर मगध की मागधी रीतियाँ भी मानी गई हैं। साहित्यदर्पणकार ने पदों के संगठन या संयोजन को रीति कहा है। उन्होंने इनको 'श्रक्कसंस्था-विशेव बत' श्रयीन् मुखादि श्राकृति की विशेषता के समान बतलाकर रस की उपकार करनेवाली कहा है श्रीर इनके चार भेद माने हैं:—

> 'पदसंवटना रीतिरङ्गसंस्था विशेषवत् । उपकर्शी रसादीनां सा पुन: स्थाच्चतुर्विधाः ॥'

> > —साहित्यदर्पण ( ६।१ )

साहित्यदर्पणकार कविराज विश्वनाथ की मानी हुई चार रीतियाँ इस प्रकार है:—

- १. वैदर्भी : माधुर्गव्यञ्जक वर्णी से युक्त तथा समासरिहत वा छोटे समासवाली ललित रचना ।
- ्र, गौडी : ग्रोज अर्थात् तेज को प्रकाश में लानेवाले वर्गी से युक्त, बहुत-से समास ग्रीर ग्राडम्बरों से बोभिन्न उत्कट रचना।
- ३. पाञ्चाली : दोनों से बचे हुए वर्णों से युक्त पाँच या छः पद के समासोंवाली रचना।

४. लाटी : वैदर्भी श्रीर पाञ्चाली के बीच की रचना।

हम पहले ही कह चुके हैं कि सामञ्जस्य ही बैली का प्राण है। लक्षणा श्रीर व्यञ्जना भाषा की ऐसी शक्तियाँ हैं जिनमें भाषां सप्राण हो जाती है। इनका सम्बन्ध अर्थ से हैं और इनके द्वारा अर्थ में

श्रिमिधा, लद्माणा चित्रोतमता श्रीर सजीवता श्राती है। भाषा की तीन श्रीर व्यञ्जना शिवतयाँ मानी गई हैं—श्रिमधा, लक्षणा, व्यञ्जना।

स्रिमधा से साधारण स्रर्थं व्यक्त होता है। लक्षणा द्वारा स्रर्थं के विस्तार से भाषा में रवड़ की भाँति खिचकर बढ़ जाने की सिक्त स्राती है। वैंथे-बँधाये स्रयों को कुछ विस्तार स्रीर भिन्नता देने में जो बाधा पड़ती है उसका लक्षणों द्वारा समन हो जाता है और भाषा में एक विशेष पक्कार की गतिशीलता स्राजाती है। शब्दों के स्रत्य व्यय से स्रयं-बाहुत्य में सुजभता होनी है स्रौर वाग्वैदण्ध्य साजाता है। कभी-कभी वाक्य में प्रस्तुत शब्दों के सभिधा से प्राप्त स्रयों में भी एक चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। व्यञ्जना में शब्दों का साधार लक्षणा से भी कम हो जाता है स्रौर शब्द से संकेत पाकर

स्रयं उमड़ पड़ता है। व्यञ्जना के सहारे निबन्ध में फत्कार पैदा हो जानी है स्रौर शैली में प्राणों की स्वयं प्रतीति होने लगती है। वह शक्ति वाक्यरचना में ऐसा प्रभाव पैदा कर देती है कि पाठक लेखक से तादातम्य अनुभव करने लगता है। व्यञ्जना में यह बात अत्यन्त वाञ्छनीय है कि स्रथं व्यञ्जच रहते हुए भी शब्द कहीं दुष्टह न हो जायाँ। अपरिपक्व और अधूरे लेखक व्यञ्जना का यथार्थ प्रयोग नहीं कर सकते और जो इसका सहज प्रयोग कर सकते हैं वे अपने प्रत्येक वाक्य को सार्गभित, प्राण्वान् और सशक्त बना देते हैं। आचार्यों ने इन प्रधान शिवतयों के भी कई विभेद किये हैं। शैली में इस प्रकार भाषा और भाव का सामञ्जस्य इन तीनों शिक्तयों के द्वारा होता है। इनके विशेष विवरण के लिए 'शब्द-शिक्त' वाला अध्याय पिछए।

यद्यपि ऊपर बताया हुया एकता में भ्रनेकता ग्रौर भ्रनेकता में एकतावाला शैली का व्यापक ग्रादर्श पूर्व ग्रौर पश्चिम में एक-सा ही है तथापि उस ग्रादर्श की पूर्ति के साधनों एवं रूपों का विवेचन भिन्त-भिन्न

पाश्चात्य आचाय्यों प्रकार से हुआ है। इसी कारण लोग पूर्वी और पाश्चात्य से मत मतों का भेद कर देते हैं। शैली के सम्बन्ध में पाश्चात्य आचार्यों ने काफी सोचा है किन्तु वहाँ के सम्बन्ध में भी

यही कहा जा सकता है कि 'नैकोमुिर्धस्य वच: प्रमाणम'। यहाँ पर हम अँग्रेजी के उद्धरण न देकर श्रीकरुणापित त्रिपाठी लिखित 'शैंनी' नाम की पुस्तक से दो मत उद्धृत करते हैं। एक मत के अनुसार जो पाठक के मस्तिष्क पर पड़े हुए प्रभाव को भुख्यता देता है, शैली के गुण इस प्रकार दिये गये हैं:—

'स्याकरण से सम्बद्ध शुद्धता के श्रतिरिक्त स्पष्टता (पारिपिनवटी) सजीवता (विवेसिटी), लालिस्य (ऐलिगन्स), उठलास (ऐनीमेशन) श्रीर लय (म्यूजिक) इन पांचों गुणों का होना श्रावस्यक है।'

-शैली (श्रीकरुगापति त्रिपाठी)

दूसरा मत मिटो का है। उस मत के अनुसार नीचे लिखे गुण ग्रावश्यक हैं:--

'सरजता (सिम्प्जिसिटी), स्वच्छता (क्लीयरनैस), प्रभावीत्पादकता (स्ट्रेंग्थ), मर्मस्पर्शिता (पैथोस), प्रसङ्ग-सम्बद्धता (हार्मनी) ख्रौर स्वरलाजित्य (मैलीडी)।

—शैली (श्रीकरुणापति त्रिपाठी)

इस सम्बन्ध में शैली के बौद्धिक ग्रीर रागात्मक गुर्गों का भी उल्लेख हुन्ना

है। मेरी समक में काव्य के तत्त्व को ध्यान में रखते हुए शैली के गुणों के चार

विभाग कर लेना चाहिये — (१) रागात्मक, (२)

तस्यों के बौद्धिक, (३) कल्पना-सम्बन्धी, (४) भाषा-सम्बन्धी। अनुकूल गुरा पहले तीन श्रान्तरिक होंगे श्रौर चौथा वाह्य कहा जा सकता है। रागात्मक गुराों में प्रभावोत्तावकता, मर्मस्पिशता.

सजीवता श्रीर उल्लास कहे जा सकते हैं। बौद्धिक गुणों में सङ्गिति, कम श्रीर सम्बद्धता स्थान पायेंगे। कल्पना-संम्बन्धी गुणों में चित्रोपमता मुख्य है। भाषा या गैली में व्याकरण की शुद्धता, सरलता, स्पष्टता, स्वच्छता, लालित्य, लय, प्रवाह श्रादि गुण उल्लेखनीय हैं (यहाँ गैली से गैली के बाहरी रूप से श्रीम-प्राय है), श्रच्छी गैली मे प्राय: ये सभी गुण वाञ्छनीय हैं किन्तु विषय के श्रमुकूल इनका न्यूनाधिक्य हो जाता है।

शैली के आन्तरिक और वाह्य दोनों प्रकार के गुराों की धावश्यकता है।
सब से पहले हृदय में उल्लास चाहिए। उसके बिना तो शैली में न गित आयगी
और न लय, न ग्रोज और न माधुर्य। उल्लास के साथ ही विचारों में राज्जित,
कम और सम्बद्धता धावश्यक है, तभी शैली में स्वच्छता ग्रीर स्पब्टता ग्रायगी।
यदि शैली में बौद्धिक निथमों का पालन नहीं होता है तो उसमें प्रसादगुण का
ग्रभाव रहेगा। विचारों की उलक्षन भव्य भाषा के ग्रावरण में उकी नहीं जा
सकती। सुन्दर शरीर श्रान्तरिक गुणों के बिना मन में उतना ही श्राकर्षण उपस्थित करता है जितना कि विषरसभरा कनक-घट। श्रन्तर और वाह्य का
साम्य ही साहित्य शब्द को सार्थकता प्रदान करता है।

### १५: शब्द-शक्ति

'शब्द' शब्द ग्रमने विस्तृत ग्रर्थ में पृथक् शब्दों का ही द्योतक नहीं होता है/ वरन् उसके ग्रन्तगंत वाणी का समस्त व्यापार ग्राजाता है। इस दृष्टि से वाक्य भी शब्द के ही ग्रङ्ग माने जागँगे। शब्द तथा शक्ति की व्याख्या वाक्यों की सार्थकता उनके ग्रर्थ में है। ग्रर्थवान् शब्द ही शब्द कहलाते हैं। जिस शक्ति या व्यापार द्वारा ग्रयं का वोध होता है उसे शक्ति कहते हैं ('शब्दार्थसम्बन्धः शक्तिः')। जितने प्रकार के ग्रंथ होंगे उतना ही प्रकार की शक्तियाँ होंगी। शब्द के प्रायः तीन प्रकार के ग्रंथ माने जाते हैं:—

पद्याचक ग्रह लाच्छिनिक व्यक्षक तीन विधान। तातें वाचक मेद को, पहिले करों बलान॥

—भिखारीदासकृत काव्यनिर्णय (पदार्थनिर्णयवर्णन, १)

ैं? वाच्यार्थ वा स्रभिधार्थ अर्थात् मूल सर्थ जो प्रायः कोषों में मिलता है, जैसे 'श्रव्य' का सर्थ 'घोड़ा' अथवा 'गर्दभ' का सर्थ 'गधा', ये सर्थ किसी पदार्थ, भाव या किया की स्रोर निश्चित संकेत करते हैं।

२. लक्ष्यार्थ वा लाक्षणिक ग्रर्थ, जैसे किसी मनुष्य के लिए हम कहें 'यह गक्षा है' तो उसका ग्रर्थ होगा कि 'वह मूर्ख है'।

3. व्यङ्गचार्थ, जैसे 'संध्या हो गई' यह वानय एक भौतिक घटना की छोर तो संकेत करता ही है किन्तु इसका ग्रन्य अर्थ भी ध्वनित होता है, ग्रथात् विद्यार्थी के लिए पाठ बन्द कर देना चाहिए ग्रथवा गृहलक्ष्मी के लिए दीपक बाल देना चाहिए।

इन्हीं तीनों अर्थों के अनुकूल राज्य की तीन शक्तियाँ मानी गई हैं— प्रभिन्धा, लक्षणा और व्यव्याना । कोई-कोई आचार्य तात्पर्य नाम की एक चौथी शक्ति भी मानते हैं । यद्यपि अर्थ-प्रहरा में वनता, थोता और राज्य तीनों का ही योग रहता है (शब्द ही वक्ता और श्रोत। का मानसिक सम्पर्क कराते हैं) तथापि ये शक्तियाँ शब्द की ही हैं ।

श्रीभधावृत्ति द्वारा ही शब्द का मूल या मुख्य अर्थ जाना जाता है। इसके द्वारा ही शब्द के वाचक अर्थ का अर्थात् उन वस्तुओं, भावों भौर कियाओं का, जो उससे द्योतित होती हैं, ज्ञान होता है। श्रव यह देखना है कि अभिधा हारा याव्य और अर्थ का सम्बन्ध किस प्रकार का है ? न्याय ने यह सम्बन्ध सांकेतिक माना है और इसे ईश्वरेच्छा पर निर्भर

श्रिमिधा रक्खा है—'ध्रस्मात् पदादयमथी बोल्ड्य इति ईश्वरेच्छा। संकेत: शक्तिः' (तर्कसंग्रह, शब्दग्रमाख)—इस पद से

यह ग्रर्थ केना चाहिए, ऐसी ईश्वर की इच्छा को शक्ति कहते हैं । नव्य त्याय ने इच्छा शब्द को व्यापक बनाकर ईश्वरेच्छा में सीमित नहीं रक्खा, वरन उसमें मनव्येच्छा को भी शामिल किया है। न्याय के अनुकुल शब्द प्रतित्य हैं। वैयाकरण तथा मीमांसक शब्द भीर श्रर्थ दोनों को नित्य मानते हैं। व्यवहार में दोनों मतों में (विशेषकर वैयाकरण ग्रीर प्राचीन नैयायिकों में ) विशेष ग्रन्तर नहीं है। नव्य न्याय ने मनुष्येच्छा को भी शामिल कर नये शब्दों के तिसीए। की सम्भावता स्वीकार की है। इच्छा-मात्र की भी मानना आपत्ति से खाली नहीं क्योंकि शब्दों का निर्माण सन्त्यों के किसी समुभीते पर नहीं निर्भर है। स्वाभाविक रूप से ही शब्द श्रीर अर्थ का मेल हो जाता है। जो लोग शब्द और ग्रर्थ को नित्य मानते हैं वे लोग भाषा की परिवर्तनशीलता की उपेक्षा करते हैं। कालान्तर में शब्दों का अर्थ सङ्गोच (जैसे मृग पहले जानवर-मात्र को कहते थे, जैसे बाखा-मग; पीछे से एक जानवर-विशेष के लिए प्रयुवत होने लगा) श्रीर विस्तार (जैसे प्रवीण शब्द से पहले वीणा बजाने की निपुराता का बोध होता था, फिर उससे सब बात की निवूणता का बोध होने लगा) को प्राप्त हो जाता है ग्रीर कभी-कभी बदल भी जाता है। ग्राजकल जब हैंस. 'वागर्थाविव समप्रक्ती' की बात कहते हैं तब हम शब्द की स्वाभाविक अर्थ-बोधकता पर ही ध्यान देते हैं । उसके नित्यत्व श्रीर अनित्यत्व का प्रश्न हगारी मन से बाहर रहता है। शब्द ग्रीर ग्रर्थ को हम नित्य इसी ग्रर्थ में कह सकते, है कि मन्ध्य में शब्द बनाने ग्रीर उसके द्वारा ग्रर्थ घोषित करने की शिवत स्वाभाविक है और यह कालकम में विकसित हो जाती है।

्याब्द किसका वाचक होता है: -- ग्रर्थवोध में किसकी ग्रोर संकेत किया

<sup>1.</sup> नित्यता के सम्बन्ध में वैयाकरण श्रीर मीमांसकों का पारस्परिक मतभेद हैं। वैयाकरण लोग चार प्रकार की वाणी मानते हैं—परा, पश्यन्ती, मध्यमा श्रीर वैखरी। वैखरी वह है जिसे हम बोलते हैं। मध्यमा, पश्यन्ती श्रीर परा उत्तरोत्तर श्रव्यक्त, सूचम श्रीर भीतरी होती जाती हैं। वैखरी में वैयक्तिक विभेद भी होते रहते हैं। वैयाकरण मध्यमा, पश्यन्ती श्रीर परा को ही नित्य मानते हैं। मीमांसक वैखरी को भी नित्य मानते हैं। वैयाकरण स्फोट को मानते हैं। मीमांसक स्फोट नहीं मानते हैं।

जाता है ? यह प्रश्न विविध दर्शनों में मतभेद का विषय रहा है। मीमांसक लोग प्रार्थवोध जाति का ही मानते हैं। उनका कथन है कि 'गौ' कहने से 'गौ' जाति का बोध होता है किन्तु जब हम कहते हैं कि 'गौ लाग्रो' तब जाति नहीं लाई जाती प्रथवा 'गौ को खूँटे से बांधो' उस समय भी जाति को खूँटे से नहीं बांधते, किसी व्यक्ति को ही बांधते हैं। ब्यक्ति के सम्बन्ध में यह ग्रापत्ति उठाई जाती है कि व्यक्ति ग्रन्त है, जब शब्द किसी एक व्यक्ति का वाचक' होता है तब वह किसी दूसरे व्यक्ति का किस प्रकार वाचक हो सकता है ग्रीर जब हम यह कहते हैं कि 'डित्थ नाम की क्वेत गौ घास चर रही हैं'—तब 'क्वेत' भी यदि व्यक्ति के लिए ही ग्राता है तब क्या 'डित्थ' 'क्वेत' ग्रीर'गी' तीनों ही शब्द पर्यायवाची होकर एक ही व्यक्ति के लिए ग्राते हैं ?

एक व्यक्ति के लिए तीन शब्दों का प्रयोग लाघव के विरुद्ध है। न तों निरी जाति मानने से ही काम चलता है ग्रीर न केवल व्यक्ति के मानने से अर्य-सिद्धि होती है, इसलिए न्याय ने जाति-विशिष्ट व्यवित में संकेत-ग्रहेशा किया है अर्थात् शब्द जाति के आधार पर व्यक्ति-विशेष की श्रोर संकेत करता है। इस मत में व्यक्ति ग्रीर सामान्य का समन्वय हो जाता है। वैयाकरण लोगों ने सांकेतिक अर्थ जाति, गुण, किया भीर यदच्छा चारों प्रकार का माना है। 'डित्य नाम की ववेत गौ चलती है' - यहाँ 'डित्य' यदच्छा ग्रथीत इच्छापूर्वक दिया हुआ व्यक्ति का नाम है, 'रुवेत' गुण है, 'गी' जाति है और • 'चलती है' किया है। नाम भी चार प्रकार के माने गये हैं-जो नाम जाति के ग्राधार पर रखे जाते हैं वे जातिसूचक कहलाते हैं, जैसे यदुनाथ, रघुनाथ। जो केवल इच्छा पर रखे जाते हैं वे यद्च्छा कहलाते हैं, जैसे मुटटू; जो गुण के ग्राधार पर रखे जाते हैं वे गुण इनक कहलाते हैं, जैसे स्याम ग्रीर जो किया के प्राधार पर रखे जाते हैं वे कियासूचक होते हैं, जैसे गिरधारी, कंसारि। नामों का इस प्रकार विभाग मान लेने से पाश्चात्य शास्त्र में उठाया हुआ प्रश्न कि नामवाचक शब्द (Proper Names) गुरावाचक (Connotative) होते हैं या नहीं, मिट जाता है। यह समस्या केवल यदच्छा नामों के सम्बन्ध में हो सकती है। मीमांसक लोग तो डिस्थ श्रादि व्यक्तिवाचक नामों को भी। जातिवाचक मानते हैं। उनका कहना है कि जितने ग्रादमी डित्थ शब्द का उच्चारएा करते हैं उन विभिन्न प्रकार के उच्चरित शब्दों में डिश्यित्व रहता है। बीद्ध लोग 'गी' शब्द को, गी को ग्रन्य पशुग्रों से पृथक् करने वाले ग्रभा-वात्मक गुर्गों का, जिसे वे अपोह कहते हैं, संकेत मानते हैं। वास्तव में शब्द का संकेत या तो जातिविशिष्ट व्यक्ति में मानना चाहिए या प्रवसर ग्रीर प्रसङ्घ के

श्रनुकूल व्यक्ति, जाति, श्राकृति, किया श्रादि में मानना ठीक होगा। श्रिमधा की सुख्यता:—देवजी ने इन तीनों वृत्तियों में श्रिमधा को मुख्यता मानी है, देखए:—

'श्रमिधा उत्तम काव्य है, मध्य लच्छना लीन । ग्रधम व्यंजना रस कुटिल, उलटी कहत नवीन॥'

---- शब्दरसायन (पण्डम प्रकाश, पृष्ठ ७२)

यह कथन केवल इसी ग्रथं में सार्थंक हो सकता है कि लक्षणा ग्रीर व्यञ्जना, ग्रिभिधा पर ही आश्रित रहती हैं। लक्षणा में भी ग्रिभिधार्थ से योग रहता है ग्रीर व्यञ्जना भी ग्रिभिधा के ग्राधार पर ही चलती है, जो व्यञ्जना लक्षणामूला रहती है ग्रथवा जो व्यञ्जना पर भी चलती है। वह भी ग्रन्त में ग्रिभिधा के ही ग्राध्य में कही जायगी किन्तु चमत्कार की दृष्टि से व्यञ्जना ही मुख्य है। उसमें किन्तव की मात्रा ग्रिधक रहती है। रस में भी उसका ही काम पड़ता है। कभी-कभी ग्रिभिधा में भी चमत्कार रहता है किन्तु व्यञ्जना का श्रिषक महत्त्व है। उसमें थोड़े में बहुत की बाल, जो सौन्दर्य का गुएग है, ग्राजाती है। किविधर श्रीमैथिलीशरण गुष्ट ने तो 'साकेत' में 'गङ्गा में गृह' की राहजवाचकता का ही चमत्कार दिखाया है:—

'बैटी नाम निहार लच्चणा-व्यंजना, 'गङ्गा में पृह्व' वाक्य सहज बाचक बना।'

—साकेत (पंचम सर्ग)

कभी-कभी मुहावरे के लाक्षिणिक प्रयोग के साथ प्रभिधार्थ मिल जाने से भी चमत्कार बढ़ जाता है, जैसे :—

> 'ब्रॉंब दिखावति मूह चढ़ी मटकावति चन्द्रिका चाव से पागी । रोकति साँसुरी पाँसुरी में यह बाँसुरी मोहन के सुख जागी॥'

— स्फुट

'आँख दिखावति मूड चही', 'मुख लागी'— ये प्रयोग अभिधार्थ छौर
लक्ष्मार्थ दोनों में ही सार्थक हैं। यहाँ पर 'मुख लागी में अर्थ का बाध तो नहीं
होता लेकिन रूढ़ि के आधार पर लाक्षणिक अर्थ भी लग जाता है। किववर
बिहारीलाल ने भी राधारानी की वन्दना में रङ्गों के मिश्ररण के ज्ञान का
परिचय देते हुए अभिधा और लक्षरणा का बड़ा गुखद समिश्रण किया है:—

'मेरी भव-बाधा हरी राधा नागरि सोह। जातन की फॉई पर स्यामु हरित हुति होह॥'

—विद्यारी-रत्नाकर (वोद्या १)

क्याम और पीला रङ्ग मिलकर हरा रङ्ग हो जाता है। हरा रङ्ग प्रसन्तता का भी द्योतक है।

कभी-कभी शुद्ध श्रमिधा के प्रयोग बड़े भावव्यञ्जक होते हैं। प्रेमचन्दजी ने घी के अभाव के लिए 'गोदान' में लिखा था - 'घर में आँख में आँजने तक को भी घी न था'। सूर की स्वभावीवितयों में ग्रभिधा का ही चमत्कार है, उसमें चाहे रस की अभिव्यक्ति में व्यञ्जना का प्रयोग हो जाय-'संदेसो देवकी सों कहियों' -- प्रादि पद इसके उदाहरए। है। इसलिए न यह कहना ठीक है कि ग्रिभिधा में चमत्कार नहीं है या श्रभिधा निकृष्ट काव्य है श्रीर न देव तथा श्रयलजी के साथ यह कहना उचित है कि ग्रभिधा ही उत्तम काव्य है ग्रीर लक्ष्मणा-व्यञ्जना मध्यम और निकृष्ट काव्य हं। याचार्य शुक्लजी के अनुकुल 'जीकर,हाय ! पतंग मरे क्यों ?' (चिन्तामिशा: भाग २, पुष्ठ १६६) के व्य झुचार्थ में चाहे चमत्कार न हो किन्तू बिना व्यङ्गचार्थ श्रभिधार्य प्राय: निरर्थक रहता है। वास्तव में इन गवितयों को श्रेणीबद्ध करना उचित नहीं है। ग्रपने-ग्रपने स्थान में सभी महत्त्व रखती हैं। तीनों प्रकार के अर्थों में पूर्ण चमत्कार हो सकता है। ये चमत्कार के प्रकार हैं, दर्ज नहीं हैं। इतना ही तथ्य है कि व्यञ्जना द्वार। चमत्कार की ग्रधिक साधना होती है। लक्ष्मणा में भी व्यञ्जना की कुछ मात्रा है ही। रस में भी व्यञ्जना का काम पड़ता है (कुछ लोग रस को व्यङ्गच नहीं मानते हैं), रस के व्यङ्गच होने का यही अभिप्राय है कि कोरी अभिधा से रस-निष्पत्ति नहीं होती है। ग्रभिधा, लक्षणा ग्रीर स्वयं व्यञ्जना से भी रस की सामग्री मिलती है। ग्रिभिधा ग्रादि के ग्रथं फुल की भाति है, रस फुल के सीरभ की भाति है जो व्यञ्जना की वायु से व्यवत होता है।

याचार्य शुक्लजी ने भी अभिधा को ही मुख्यता दी हैं। शाब्दिक चमत्कार तथा अभिव्यञ्जनावाद के वे कुछ खिलाफ थे। उसी का यह प्रभाव मालूम होता है। उन्होंने वस्तुव्यञ्जना और रसव्यञ्जना का अलग-अलग व्यापार माना है। इनमें भेद अवश्य है किन्तु इतना ही जितना कि एक व्यापक वस्तु के दो प्रकारों में होता है। इसीलिए संलक्ष्यकम और असंलक्ष्यकम दो भेद किये गये हैं। रस-व्यञ्जना, व्यञ्जना से बाहर की वस्तु नहीं वन जाती है। यद्यि वस्तुव्यञ्जना अनुमान के थोड़ा निकट आजाती है तथापि जैसा माना गया है वह अनुमान या उसका प्रसार नहीं है। अनुमान के साधन इसमें काम नहीं आते। इसमें व्याप्ति की गुंजाइश नहीं। इसम साधारणीकृत होने पर भी एक विशेष से दूसरे विशेष का परिस्फुटन होता है।

वस्तुव्यञ्जना और रसव्यञ्जना में कल्पना के प्रयोग को मात्रा का ही भेद

है। रसन्यञ्जना में संस्कार ग्रधिक काम करते हैं, यस्तु न्यञ्जना में परिस्थिति स्रीर कल्पना। यह मात्रा का ही प्रश्न है दोनों में दोनों ही सहायकों (अर्थात् कल्पना स्रीर संस्कार) की स्रावश्यकता पड़ती है।

विशेष: — जो पाठकगण व्यञ्जना और ध्विन से परिचित न हों वे कृपया व्यञ्जना और ध्विन को पढ़ छेने के बाद इसे दुवारा पढ़लें। शुक्लजी का मत समक्तने के लिए चिन्तामिण (भाग २, पृष्ठ १८३) पढ़िए।

शब्द का शर्थ अभिधा में ही सीमित नहीं रहता। वह उसके आगे भी जाता है। जहाँ मुख्यार्थ के बाध होने पर उससे ही सम्बन्धित दूसरा अर्थ रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर लगाया जाता है, वहाँ वह लच्चणा अर्थ लक्ष्यार्थ कहलाता है और जहाँ मुख्यार्थ में बाधा न होने पर या लक्षणा का कार्य पूरा हो जाने पर उसके अतिरिक्त दूसरा अर्थ भी ध्वितित होता है, वह व्यक्तचार्थ होता है। जिस शिक्त हारा लक्ष्यार्थ प्रहण किया जाता है, उसे लक्षणा कहते हैं। काव्यप्रकाश में लक्षणा की व्याख्या इस प्रकार है:—

'मुख्यार्थवाधे तद्योगे रूढितोऽथ प्रयोजनात् । श्रन्योऽर्थो जन्यते 'यस्ता जन्मणारोपिता किया॥'

—काच्यप्रकाश (२।६)

स्रथीत् जहाँ स्रभिधा द्वारा सर्थं की सिद्धि में बाधा होने पर किसी रूढ़ि या प्रयोजन के स्राध्यत मुख्यार्थ से सम्बन्धित दूसरा सर्थं (स्रारोपित अर्थं) ग्रहण कर स्रवरोध दूर किया जाता है, वहाँ लक्षणा का व्यापार समभना चाहिए। इस प्रकार लक्षणा के व्यापार में तीन बात होती हैं—(१) मुख्यार्थं का बाध, (२) मुख्यार्थं से सम्बन्धित दूसरा अर्थं, (३) इस स्रथं का रूढ़ि या प्रयोजन के स्राधार पर लगाया जाना, जैसे:—

> 'फ़्ते-फ़्ते फिरत हैं, श्राज हमारो ब्याउ। तुजसी गाय बजाय कें, देत काट में पाउ॥'

> > —**स्फु**ङ्

ब्याह करने वाला वास्तव में काठ में पर तो नहीं देता है, वह तो चलता-फिरता रहता है (यह मुख्यार्थ में बाधा हुई)। काठ में पांव देना बन्धन का द्योतक हैं, इसलिए काठ में पांव देना बन्धन में पड़ने के अर्थ में आता है। यह मुख्य अर्थ से सम्बन्ध हुआ, यह अर्थ रूढ़ि या चलन के आधार पर लगाया गया है। मुहावरों में प्रायः ऐसे ही चनन की बात रहती है। लाक्षिणिक प्रयोगों में प्रायः मूर्तिमता आजाती है जिसके कारण प्रभाव अधिक पड़ता है। बन्धन में पड़ने की श्रपेक्षा काठ में पैर पड़ जाना विशेष सजीव श्रीर विश्रोपम है। कविवर भिखारीदास का उदाहरण लीजिए:—

> 'फली सकल मनकामना, लूटेड अगनित चैन। आज श्रेंचइ हरि रूप सखि, भये प्रफुल्लित नैन॥'

> > —भिखारीदासकृत काच्यनिर्णय (पदार्थनिर्णय, २४)

इसमें सभी प्रयोग लाक्षिए क हैं। वृक्ष फलते हैं, मनोकामना नहीं फलती, किन्तु पूर्ण होने में वह चमत्कार नहीं जो फलने में। इसमें कुछ समय पर्यन्त प्रतीक्षा की बात तथा बाहुल्य एवं पूर्णता के साथ सरसता, माध्यं ग्रादि के भाव भी व्यञ्ज्ति हो जाते हैं, इसी प्रकार लूटने में जो भाव है वह प्राप्त करने में नहीं। लूटने में बाहुल्य, प्रसन्तता, उत्साह, शीघता ग्रीर लूटरे का अनिकार व्यञ्ज्ति हो जाता है! 'ग्रॅंचई' में जो बात है वह देखने में नहीं, उससे एक दम तृष्णा के साथ ग्रन्तस्थल तक पहुँच जाने ग्रीर तृष्ति की बात व्यञ्ज्ति होती है। प्रफुल्लित में खिले हुए फूल द्वारा हर्ष का मूर्तिमान् चित्र बन जाता है। लक्षणा का चमत्कार व्यञ्जना से ही निखरता है। लक्षणा श्रीभधा को दिवालिए से साहूकार बना देती है किन्तु उसे व्यञ्जना के बेंक का ही सहारा लेना पड़ता है। लक्षणा का चमत्कार ग्रीभधा के विरोध के दूर करने, उसकी सीमा बढ़ाने ग्रीर उसको मूर्त्ता देने में है। भाषा के बहुत-से शब्द ग्रीर मुहाबिरे लक्षरणा के ऊपर ही ग्राश्रित होते हैं, सुराही की गर्दन, ग्रालू की ग्रांख, एहसान के भार से दबा हुग्रा, मुंह लाल, ग्रपने पैर पर खड़ा होना ग्रादि ऐसे ही प्रयोग हैं।

कुशल शब्द का शाब्दिक प्रर्थ होता है, कुश लाने में समर्थ—('कुशंबाती ति कुशब :'—कुश लाना योग्यता का चोतक है)—िकन्तु जब हम कहते हैं कि ये चित्रकला में कुशल हैं तो वहाँ मुख्यार्थ में बाधा पड़ती है। यहाँ लक्ष्मणा हारा योग्यता या निपुणता का भाव लक्षित है, लक्षमणा हारा मुख्यार्थ का साध दूर किया गया है। श्राचार्य विश्वनाथ 'कुशाल' शब्द में लक्षणा न मानने के पक्ष में प्रतीत होते हैं। उन्होंने 'कुशाल' शब्द में लक्षणा मानने वालों का मत देकर उस पक्ष के विरोधी लोगों का भी मत दे दिया है। उनका कहना है कि यों तो गी में भी लक्षणा आजायगी, गी का अर्थ है चलने वाली फिर 'गी:शेते' में भी लक्षगा हो जायगी। कालान्तर में लाक्षणिक शर्थ रूढ़ि हो जाते हैं।

निरुद्धा थौर प्रयोजनवती: — रूढ़ि थौर प्रयोजनवती रूप से लक्षणा के दो प्रकार तो उसकी परिभाषा में ही आजाते हैं। जो लक्षणा रूढ़ि के आधार पर लगाई जाय, वह रूढ़िलक्षणा कहलाती है और जो प्रयोजन के आधार पर लगाई जाय वह प्रयोजनवती कहलाती है। जब हम कहते हैं — 'गंगायां घोष:'— तो 'गुङ्का में गांव' की बात वास्तिबक अर्थ में असम्भव हो जाती है वयोंकि गुङ्का के प्रवाह में गांव ठहर नहीं सकता किन्तु लक्षणा द्वारा सामीप्य-सम्बन्ध से इसका अर्थ होता है — गुङ्का के निरुद्ध गांव। गुङ्का के समीप न कहकर गुङ्का में कहने का प्रयोजन यह है कि गांव की पिवचता और शीतलता पर बल दिया जा सके। गुङ्का के भीतर कहने में गुङ्का के गुणों का अधिक सम्पर्क हो जाता है। 'गांघी जी डेढ़ पसली के यादमी थे' — यादमी डेढ़ पसली का तो नहीं होता है, गांधी जी के भी और मतुष्यों की भांति २४ प्रसिल्या होंगी किन्तु 'डेढ़ पसली' कहने से शरीर की कीएता और हलकेपन का द्योतक करना प्रयोजनीय है। कलिङ्का साहसी हैं — यहाँ कलिङ्का का रूढ़ प्रयं है कलिङ्कावासी, यहाँ रूढलक्षणा है।

गौणी श्रीर शुद्धा: —यह विभाजन मुख्यार्थ ग्रीर लक्ष्यार्थ के सम्बन्ध पर निर्भर है। जहाँ यह सम्बन्ध सादृश्य का होता है वहाँ लक्षणा गीणी ( श्रवीत् सादृश्य गुण से सम्बन्ध रखने वाली) कहलाती है ग्रीर जहाँ सादृश्य के श्रिति हिन्तु श्रीर कोई सम्बन्ध होता है — जैसे ग्राधार-श्राधेय वा श्रङ्की श्रीर अङ्क का — वहाँ वह शुद्धा कहलाती है। चन्द्र-मुख में जो लक्षणा है वह सादृश्य के साधार पर होने के कारणा गीणी है किन्तु जब हम कहते हैं — 'मक्चाः क्रीशान्ति' (मञ्च चिल्ला रहे हैं) ग्रथवा लाठिग्राँ जा रही हैं — तब इनमें सादृश्य का सम्बन्ध नहीं है, इसीलिए ये उदाहरण शुद्धालक्षणा के कहे जायेंगे।

उपादानजन्मा और जन्म जन्मा :—यह विभाजन मुख्यार्थ के बनाये रखने या छोड़ने के आधार पर है। जहाँ पर मुख्यार्थ बना रहकर अपनी सिद्धि के लिए और दूसरी वस्तुओं को भी लेता है, वहां उपादानलक्षणा है ती है— उपादान का अर्थ है सामग्री। जहाँ पर मुख्यार्थ लक्ष्यार्थ-सामग्री के ख्या में प्रहुण कर लिया जाता है—'यष्टयः प्रविद्यान्ति'(लाठियाँ आती हैं)—वहाँ लाठी

के साथ ही लाठों को ग्रहण करने वाले लोग भी सम्मिलित कर अर्थ की पूर्ति कर ली जाती है। 'द्वार रखाये रहना' — यहाँ पर द्वार से अभिप्राय केवल द्वार से ही नहीं, द्वार से सम्बन्धित मकान से भी है। 'द्वार रखाये रहना' का यह अर्थ नहीं है कि केवल द्वार की रक्षा को जाय और सारे घर की परवाह न की जाय। यहाँ पर 'द्वार रखाये रहना' का अर्थ विद्यमान है हो किन्तु इस अर्थ की पूर्ति के लिए और घर-वार भी ले लिया गया है, इसलिए यहाँ पर उपादानलक्षरणा है। इसको अजहत्स्वार्थ ( अर्थात् जिसने नहीं त्यागा है अपना अर्थ) लक्षणा भी कहते हैं।

जहाँ मुख्यार्थ लक्ष्यार्थ की सिद्धि के लिए अपने को समर्पण कर देता है वहाँ लिक्षित अर्थ का ही प्राधान्य होता है। मुख्यार्थ का उपयोग नहीं होता है, इसलिए उसे जहत्स्वार्था भी कहते हैं। 'श्रॅ चइ हिस्क्प' में 'श्रॅ चइ' अपने शब्दार्थ (पीना) का विलदान कर अर्थ की स्पष्टता के लिए सिक्यरूप से देखने और ग्रास्वाद छने के अर्थ को स्वीकार करता है। कभी-कभी अर्थ विल्कुल पलट भी जाता है, जैसे किसी मूर्ख से कहे कि ग्राप तो साक्षात् वृहस्पित हैं तो वृहस्पित का अर्थ मूर्ख ही होगा। घनानन्द में 'विश्वासी' का प्रयोग 'विश्वास करने के ग्रयोग्य' के प्रयं में हथा है।

सारोपा और साध्यवसाना: — यह भेद इस वात पर निर्भर है कि उपमेय पर जो उपमान का श्रारोप होता है, उसम उरमेय ग्रीर उनमान दोनों रहते हैं श्रथवा केवल उपमान से ही काम चलाया जाता है श्रथ्मित् वही उपमेय का स्थान के लेता है। जब हम श्याम की चपलता चोतित करने के लिए यह कहें कि 'श्याम माम का लड़का विजली है' तब इस बावय में 'श्याम' भी है जिस पर ग्रारोप किया गया है श्रीर 'बिजली' भी है, जो बब्द 'श्याम' पर ग्रारोपित हुआ है। यहाँ पर सारोपालक्षणा होगी किन्तु यदि हम यह कहें कि 'विजली जा रही है' तब वह साध्यवसानालक्षणा हो जायगी। रूपकातिशयोक्तियों में (जैसे 'कमल पर दो खञ्जन वैठे हैं', यहां 'कमल' मुख के लिए श्राया है श्रीर 'खञ्जन' नेत्रों के लिए श्रथवा सूर के 'श्रद्भुत एक श्रन्पम बाग' वाले पद में ) साध्यवसानालक्षणा ही लगती है।

गूढ़व्यङ्गचा, अगूढ़व्यङ्गचा आदि और भी भेद हैं किन्तु वे गौरा हैं। ये भेद तो व्यङ्गच की गूढ़ता पर आश्रित हैं। यहाँ पर मात्रा का प्रश्न आजाता है और यह बात सुननेवाले की शिक्षा-दीक्षा पर भी तिभर रहती है। मूर्ष के लिए अगूढ़व्यङ्गचा भी गूढ़ हो जायगी। रूढ़ शब्द भी सापेक्ष है। कालान्तर में प्रयोजनवती भी रूढ़ बन जाती है। 'आग लगाना' अब मुहावरा हो गया है।

इन प्रकारों के योग से लक्षणा के कई प्रकार हो जाते हैं। इन योगों के सम्बन्ध में मतैक्य नहीं है। कुछ लोग तो रूढ़ा, निरूढ़ा खौर प्रयोजनवती में बराबर के प्रकार मानते हैं, कुछ प्रयोजनवती में प्रधिक मानते हैं। रूढ़ा में गूढ़ घौर प्रमूढ़व्यङ्गय का भेद नहीं होगा क्योंकि रूढ़ में व्यङ्गय रहता भी नहीं है। किन्हीं-किन्हीं ने गौगी में उपादान तीर लक्षगालक्षणा का भेद नहीं माना है। मोटे तीर से लक्षणा के भेद नीचे के चक में दिये जाते हैं:



सारीपा साध्यवसाना सारोपा साध्यवसाना सारोपा साध्यवसाना सारीपा साध्यवसाना

्ये दोनों लक्षणाएँ जहाँ तक साथ जाती है वहाँ तक दी गई हैं, यह विभा-जन साहित्यवर्षण के अनुकूल हैं। कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं:---

ंघी श्रायु हैं — प्रयोजनवती (पीष्टिकता शीर आयुवर्धकता दिखाना प्रयोजन है), शुद्धा (यहाँ पर सादृश्यसम्बन्ध नहीं है), लक्षणलक्षणा (यहाँ आयु ने प्रपना स्वार्थ छोड़ दिया है), सारोपा।

'पत्तमह था, माइ खड़े थे सूखी सी फुलवारी में, किसलय नव्युक्तसम विद्याकर श्राये तुम इस क्यारी में ।'

---ग्रांस् (युष्ठ १६)

यहाँ प्रयोजनवत्तीलक्षणा जीवन की शुष्कता श्रीर नीरसता दिखामे के लिए, लक्षण-लक्षणा, गौणी (सादृश्य है), साध्यवसाना (यहाँ पर केवल उपमान ही है)।

'अनयूड़े, बूड़े, तरे जे बूड़े सब श्रक्त'—(विद्यारी रत्नाकर, दोद्या ६४)इसमें 'बूड़े' के वो भिन्न लाक्षिएक श्रर्थ हैं—रूढ़ा,गौएरी, लक्षरालक्षरा, साध्यवसाना । 'भाजे श्राते हैं'—प्रयोजनवती (उनके धारण करने वालों का तीक्षरा

स्वभाव दिखाने का प्रयोजन), शुद्धा (यहाँ सम्बन्ध धार्य-धारक का है, सादृश्य का नहीं है) । इसमें 'ये' वा 'वे' शब्द नहीं हैं, इसलिए साध्यवसाना है। जिस वस्तु पर 'भाले' का आरोप है वह नहीं है, यह उपादानलक्षणा है। इसमें 'भाले' का अर्थ भी रहा है, पूर्ति के लिए दूसरा शामिल किया गया है—भाले को धारण करने वाले। इसको रूढ़ि भी कह सकते हैं, बहुत दिन से प्रचलित प्रयोजनवती रूढ़ि भी हो जाती है।

'निर्द्यता की मारों से, उन हिंसक हुंकारों मे नत-मस्तक याज कलिंग हुत्रा।'

—बहर (पृष्ठध६)

पहली पंक्ति में 'निर्देयता' का अर्थ है—िनर्दयतापूर्ण मनुष्यों की मारों से । यहाँ पर 'निर्देयता' शब्द अपना अर्थ बनाये रखकर अपनी पूर्त्ति के लिए एक और अर्थ स्वीकार करता है, इसलिए यहाँ उपादानलक्षणा है। यहाँ लक्ष्मणा में गुरा और गुणी सम्बन्ध है, इसलिए शुद्धा है। 'निर्देयता की' अतिशयता दिखाने के लिए निर्देय को ही साकार बना दिया है, इसलिए प्रयोजनवती है। इसी प्रकार 'हिंसक हुँकारों' में भी लक्षणा लगाई जायगी।

'नतसस्तक आज किलक हुआ'—किलक्न' देश का नाम है। रूढ़ालक्षणा से इसका अर्थ हुआ—किलक्नि-देशवासी। इसमें 'किलक्नि' अपना अर्थ बनाये रख-कर पूर्ति के लिए दूसरे अर्थ को स्वीकार करता है, इसलिए इसमें उपादान-लक्षणा हुई। इसमें देश और देशवासियों का आधार-आध्य-सम्बन्ध है, इसलिए शुद्धा हुई। यहाँ पर आरोप का विषय पृथक् नहीं है, इसलिए साध्यवसाना, 'नमस्तक' भी लाक्षणिक शब्द है।

'ख़ल में विलीन यल'—यहाँ पर 'छल' से अर्थ है, छली लोगों का, 'विलीन' का अर्थ है परास्त हुए। यहाँ पर प्रयोजनवतीलक्षणा है (छल और बल का आधिक्य दिखाने के लिए उसे मूर्तिमान् किया), उपादान (छल और बल ने अपनी पूर्ति की है, अर्थ नहीं त्यागा ह), शुद्धा और साध्यवसाना है।

विशेष:—भाषा पर लक्षणा का साम्राज्य बहुत दिनों से चला आरहा है। हमारे मुहाबरे, रूपक आदि लक्षणा पर ही आश्रित हैं। कल्पना के लिए मूर्तिमत्ता आवश्यक रहती हैं—चारपाई, सुराही की गरदन, पंखा (पंख), पत्र (पत्ते), पहाड़ की चोटी, चोटी के विद्वान्, किंदिता के चरण, गगनचुम्बी, धरा-तल, चरण-कमल, ध्यानमग्न होना, पार पाना, प्रकाशित करना, खोजाना (भूल जाने के अर्थ में), बात काटना, पोता फरना, आग लगाना, बात उपजना

(कबूल छने के ग्रथं में), ग्रंकुरित होना, तूत्रपात करना इत्यादि । इसीलिए भाषा में मुहाबरों का महत्त्व हैं। उनसे शैली में राजीवता, मूर्तिमत्ता ग्रीर परम्परा के साथ चलने की प्रसन्तता ग्राती है। लाक्षिएक प्रयोगों को ग्राभिधार्थ में छने से कभी-कभी सुन्दर हास्य की सामग्री भी उपस्थित हो जाती है, जैसे, किसी ने कहा 'भूख लगी हैं' तो उत्तर में कहा 'भो डालों'। यदि कोई किसी काने ग्राभर को कहे कि 'वे तो सबको एक ग्रांख से देखते हैं' तो यहाँ अभिधा ग्रीर लक्ष्यार्थ को मिलाकर एक सुन्दर व्यङ्गिच उपस्थित हो जायगा। यदि किसी के पास कुछ पैसे हों ग्रीर उससे कहा जाय कि 'ग्रव तो ग्राप पैसेवाछे हो गये हैं' तो यहाँ 'पंसेवाछे' का लाक्षणिक ग्रथं लिया जायगा।

स्रिभा स्रीर लक्षणा के विराम लेने पर जो एक विशय स्रर्थ निकलता है उसे व्यक्तवार्थ कहते हैं स्रीर जिस वृत्ति या शक्ति के द्वारा यह स्रर्थ प्राप्त होता है उसे व्यञ्जना कहते हैं। 'संध्या होगई'—यह

व्याब्जना की घटना-विशेष हैं। श्रिभिधा इसकी सूचना देकर काम कर व्याख्या चुकी, इससे जो विशेष ग्रर्थ निकला या संकेत हुआ वह यह है 'दीपक जला दिया जाय' श्रथवा 'पाठ समाध्त

करों। भिन्न-भिन्न परिस्थितियों श्रीर भिन्न-भिन्न पुरुषों के लिए इसका विशेष अर्थ होगा। इसी प्रकार 'गंगायां छोद्यः' (गंद्वा में गांव) का शर्थ, गङ्गा तट पर गांव है, होगा। लक्षणा समाप्त हो गई, इसके अतिरिक्त भी कुछ बाकी रह जाता है, वह यह है कि गांव बड़ा शीतल श्रीर पवित्र है। एक व्यञ्जना श्रीर हो सकती है कि वहाँ जाकर बसना चाहिए, वहाँ गङ्गास्नान की सुविधा होगी। श्रीभधा श्रीर लक्षणा में तो व्यञ्जना लगती ही है किन्तु व्यञ्जना पर भी व्यञ्जना लगती है, जैसे यदि कोई कहे—'श्रभी मुँह तक नहीं धोया है'— इसका व्यङ्गचार्थ यह होगा कि में यहाँ श्रव टहर नहीं सकूँगा। इसका भी यह व्यङ्गचार्थ होगा कि जो काम श्राप मुक्तको बनलाते हैं, में न कर सकूँगा दूसरे को दे दीजिए। इसी प्रकार पहुले समय निश्चित्र कराकर रात को किसी के घर जायें श्रीर कहें कि—'बत्तियाँ सग्र गुल हो चुकी हैं'—तो इसकी व्यञ्जना होगी कि सब लोग सो चुके हैं। इसके ऊपर भी व्यञ्जना यह होगी कि मले श्रादिमयों ने हमारा इन्तजर नहीं किया श्रीर हमारे श्रीने की जनको परवाह नहीं है।

व्यञ्जना के भेद:—व्यञ्जना के अनेकों भेद हैं। इनकी भूज-भूजैयों में न पड़कर उसके मुख्य भेद बतला देना पर्याप्त होगा। व्यञ्जना के पहले तो शाब्दी और आणी दो भेद किये जाते हैं। शाब्दी व्यञ्जना में शब्दों की मुख्यता रहती है अर्थात् व्यञ्जना के लिए वे ही शब्द विकोप रहें तभी व्यञ्जना हो सकेगी। ग्रार्थी में यह प्रति बन्ध नहीं है। शाब्दी व्यञ्जना का दूसरी भाषा में ग्रनुवाद कठिन होता है। ग्रार्थी के ग्रनुवाद में विशेष कठिनाई नहीं पड़ती।

श्रभिधामूलक शाब्दी व्यञ्जना द्वारा भिन्नार्थंक शब्दों का श्रर्थ निह्चित किया जाता है, केवल श्रभिधा तो विभिन्न श्रर्थ देकर विराम लेगी लेकिन उनमें से कौन श्रर्थ लागू होगा यह व्यञ्जना द्वारा निश्चित होगा। लक्षरणामूला में व्यञ्जना के वे रूप श्राते हैं जो लक्षणा में व्यञ्जित होते हैं। जितनी प्रकार की लक्षरणा होती है उतने ही उसके रूप हो जाते हैं।

भिन्नार्थंक शब्दों में कौन भ्रर्थ लगेगा, ग्राचार्यों ने इसके नियम दिये हैं ग्रीर वे भ्रर्थग्रहरण श्रीर व्याख्या में बहुत सहायक होते हैं। उनमें से कुछ के यहाँ भिस्तारीदासजी के 'काव्यनिर्णाय' से उदाहरण दिये जाते हैं:—

संयोग: 'हरि' शब्द वन्दर, शेर, विष्णु म्रादि कई प्रथाँ का वाचक है किन्तु जब उसका शङ्ख-चक्र से योग होता है तब उसका म्रर्थ विष्णु ही होगा:—

'संख चकजुत हरि कहे, होत विष्तु को ज्ञान।'

- भिलारी दासकृत काव्य निर्णय (पदार्थ निर्णय ७)

वियोग: 'नग' के दो अर्थ होते हैं—पहाड़ और नगीना। अगूँठी से उसका वियोग बतलाकर उसका अर्थ नगीने में निह्नित हो जाता है—'नग सूनो बिन मूंदरी'। इसी प्रकार जब हम कहेंगे—'हिम के बिना नग की शोभा नहीं'—तब उसका अर्थ पहाड़ होगा। इसी प्रकार 'कहे धनङ्जय धूम बिन पायक जानो जाय' (भिखारीदासकृत काव्यनिर्णय, पदार्थनिर्णय म)— 'धनक्षय', अर्जुन को भी कहते हैं और पायक को भी।

विरोध: प्रसिद्ध वैर के कारण भी ग्रर्थ लगाने में सहायता होती है :---

'कहूँ विशेध तें होत है, एक ग्रर्थ को साज। चन्दै जानि परें कहे, राह ग्रस्थो द्विजराज॥'

--भिखारीदासकृत काव्यनिर्णय (पदार्थनिर्णय १०)

द्विजराज का अर्थ यहाँ पर ब्राह्मण न होगा, चन्द्र ही होगा।

प्रकरण: भोजनशाला में 'सैन्धव' का ग्रर्थ नमक होगा, घोड़ा नहीं। सामध्य : 'व्याल' हाथी ग्रीर सर्प दोनों को कहते हैं किन्तु सर्प पेड़ नहीं

तोड़ सकता है:--

'दास कहूँ सामर्थ तें. एक ग्रर्थ ठहरात । ज्याल वृत्त तोरचो कहे, कुल्जर जानो जाता।।'

-भिखारीदासकृत काव्यनिर्णय (पदार्थनिर्णय १४)

देश: 'जीवन' के ग्रथं जल ग्रीर जिन्दगी दोनों ही होते हैं किन्तु 'मरु में जीवन दर है' कहने से जीवन का ग्रथं पानी ही होगा।

काल: 'चित्रभानु' के ग्रर्थ सूर्य भीर ग्राग्न दोनों ही होते हैं किन्तु जब यह कहा जाय कि 'रात में चित्रभानु शोभा देता है' तब इसका ग्रर्थ भ्राग्न ही होगा। इसी प्रकार लिङ्ग स्वरादि से भी ग्रर्थ निश्चित किया जाता है।

लक्षस्मामूला बाद्दी व्यञ्जना के उतने ही रूप होंगे जितने कि लक्षणा के।

प्रार्थीव्यव्यन्ताः—शद्द का अर्थ नगाना (विशेषकर व्यङ्गचार्थ) कई बातों
पर निर्भर रहता है। उन्हीं बातों को जैसे वक्ता, श्रोता, प्रसङ्ग, देश, काल
ग्रादि को व्यञ्जना के विभाजन का ग्राधार बनाया गया है। यदि कोई कायदेकानून की पाबन्दीवाला प्रोफेसर लड़के से पूँछे कि 'तुम्हारा कोट कहाँ हैं' तो
उसकी यही व्यञ्जना होगी कि वह उसके कोट न पहनने पर भ्रापत्ति करता
है। यदि धोबी पूँछता है तो उसकी यह व्यञ्जना होगी कि क्या में उसे धोने
के लिए ले जा सकता हूँ? इस तरह की व्यञ्जना को पारिभाषिक भाषा में
वश्तृवैशिष्टचोत्पन्न वाच्यसम्भवा कहेंगे। ऐसे ही लक्ष्मणा और व्यञ्जना के
ऊपर वक्ता की विशिष्टता के कारण व्यञ्जना चलती है उन्हें क्षमशः वक्तृ
वैशिष्टचोत्पन्न लक्ष्यसम्भवा और व्यक्त्विशिष्टचोत्पन्न व्यङ्गचार्थ सुनने वाले की विशेषता पर निर्भर हो वहाँ पर बोद्धव्यवशिष्टच्योत्पन्न लक्ष्य ग्रीर व्यङ्गचसम्भवा होती हैं। इस एक-एक के तीन-त्तन

'वक्तृ बोद्ध व्यकाकृतां वाक्यवाच्यान्यसंनिनधेः ॥ प्रस्तावदेशकालादेवेंशिष्ट्यास्प्रतिभाजुवाम् । योऽर्थस्यान्यार्थधोहेतुव्यिपारो व्यक्तिरेव सा॥'

के चयकर में न पड़कर मूल दस प्रकार गिना देना उचित होगा :--

--काच्यप्रकाश (३।२१,२२)

स्थित्—(१) वक्तृवैशिष्ट्य से अर्थात् वक्ता (कहनेवाले) की विशेषता के कारण, (२) बोद्ध व्य अर्थात् जिससे बात कही जाय उसकी विशेषता के कारण, (३) काकु स्थित् कण्डस्विन की विशेषता के कारण, (४) वाक्यवैशिष्ट्य अर्थात् जिस वाक्य में जो बात कही गई हो उसकी विशेषता के कारण, (५) वाच्यार्थ की विशेषता के कारण, (६) दूसरे व्यक्ति के सान्निध्य की विशेषता के कारण अर्थात् बात कही तो किसी से जाय लेकिन उसका व्यक्त्यार्थ किसी तीसरे के लिए हो (७) प्रसङ्ग की विशेषता के कारण (६) देश की विशेषता के कारण, (६) काल की विशेषता के कारण (भिखारीवामजी ने चेष्टा की विशेषता एक दसवां प्रकार भी गिनाया है)। जी दूसरा अर्थ

प्रतिभावान् लोगों के मन में स्फुरित होता है उसे व्यङ्गशार्थ कहते हैं और जिस व्यापार द्वारा यह अर्थ स्फुरित होता है उसे व्यञ्जनाशक्ति कहते हैं। इसमें यह स्पष्ट है कि यह अर्थ प्रतिभावान् लोगों को ही व्यक्त होता है। व्यञ्जनों में कल्पना और बुद्धितत्त्व दोनों का ही काम पड़ता है।

इनमें सब भेदों को न बतलाकर कुछ के उदाहरण यहाँ दिये जाते हैं। वक्तृवैशिष्ट्य से—'सागर कूल मीग तरफत है, हुलसि होत जल पीन'—यह वाक्य सूर की गोपियों द्वारा कहा गया है, इसलिए यहाँ यह व्यञ्जना है कि कृष्ण के बहुत दूर न होते हुए भी वे उनके प्रिम से वञ्चित हैं। यही बात या कुछ ऐसी ही बात कबीर ने कही है—'निदया में मीन प्यासी'। कजीर के रहस्यवादी तथा आध्यात्मिक साधना के किव होने के कारण इसकी व्यञ्जना यह होती है कि परमात्मा तत्त्वव्यापक है, जीव उसी का अक्ष है किन्तु माया के कारण वह आध्यात्मिक आनन्द से वञ्चित है।

बोद्धब्यवैशिष्ट्यः

'नन्द ! बज लीजें ठोंकि बजाय । देहु बिदा मिलि जाहिं मधुपुरी जहँ गोकुल के राय ॥' —अमरगीतसार की भूमिका (पृष्ठ २३)

नन्दजी को गोकुल में रहने का अधिक मोह था। 'ठोक बजाय' की व्यञ्जना की सार्थकता इसीमें है कि वह बात नन्दजी से कही गई थी। 'ठोक-वजाय' में बज के प्रति अनुचित मोह और यशोदा को भूँभलाहट व्यङ्गध हैं। काकुवैशिष्ट यः इसका उदाहरण भिखारीदासजी ने अपने 'काव्यनिर्णय'

में इस प्रकार दिया है :--

'हम लखिहैं मधुचिन्द्रका, सुनिहें कलधुनि कान। रहिहैं मेरे प्रान तन, प्रीतम करो प्यान॥'

---भिखारीदासकृत काव्यनिर्णय (पदार्थनिर्णय ४४)

इसमें नायिका जाने की तो कहती है किन्तु जिस कण्ठध्विन से कहती है उससे निषेध व्यञ्जित होता है।

देशवैशिष्ट्य:

'वाम घरीक निवारिये, कलित लिलत श्रेलि-पुंज। जमुना-तीर तमाल-तरु-मिलित मालती कुंज॥' —बिहारी-रत्नाकर (दोहा १२७)

यहाँ स्थान की जीतलता (जमुना-तीर), एकान्त और ग्रन्थकार (ग्रलि-पुञ्ज) ग्रादि की जो व्यञ्जनाएँ हैं, स्थान-विशेष के ही कारण हैं।

कुछ म्राचार्यों ने म्रिभिधा, लक्षणा, व्यञ्जना के म्रितिरियत तात्पर्य नाम की एक चौथी वृत्ति भी मानी है। इन लोगों का कथन है कि पृथक्-पृथक् शब्दों के स्वतन्त्र मर्थ के म्रितिरियत म्राकांक्षा, योग्यता

तात्पर्यवृत्ति ग्रौर सन्निध ( एक-दूसरे के निकट होने के भाव ) के सहयोग-सूत्र में वँचे हुए ग्रर्थात् ग्रन्वित शब्दों से बने हुए

पूरे वाक्य का अर्थ जिस वृत्ति द्वारा जाना जाता है, उसे ताल्पयंवृत्ति कहते हैं। ग्राकांक्षा, योग्यता ग्रीर सन्निधि से युवत शब्दों से वानय बनता है। श्रकेले शब्द से जिज्ञासा की पूर्ति नहीं होती । पहाड़ या पुस्तक-मात्र कहने से कोई ग्रर्थ-बोध नहीं होता, इन शब्दों को दूसरे शब्द की चाह रहती है। इसी चाह को ग्राकांक्षा कहते हैं। पहाड़ वर्फ से दका हुग्रा है या पुस्तक मेज पर रक्खी हुई है, ऐसा कहने से ही जिज्ञासा की पूर्ति होती है। शब्दों में एक-दूसरे के ग्रनुकुल होने की योग्यता भी रहती है। हम यह नहीं कह सकते 'विन्हिना सिञ्चिति' प्रथात् ग्राम से सींचता है नयोंकि ग्राम में सींचने की योग्यता का ग्रभाव रहता है। इसी योग्यता के श्रभाव से मुख्यार्थ में बाधा पड़ती है जिसके लिए लक्षणा का काम पड़ता है। इसके अतिरिक्त शब्दों को एक-दूसरे के यथा-स्थान निकट होना चाहिए । यह नहीं कह सकते हैं कि 'शिवदत्त जल है और तरल खाता है', इसका कोई अर्थ न होगा। 'शिवदत्त' के साथ 'खाता है' जायगा ग्रीर 'जल' के साथ 'तरल हैं' का श्रन्वय होगा। इसीलिए तूरान्वयदोष माना गंया है। ग्राज 'देवदत्त' कहकर ग्रागर दूसरे दिन कोई कहे 'खाता है' तब भी कोई ग्रर्थ न होगा । इसी पास-पास होने के भाव को सन्निध कहते हैं, इसका सम्बन्ध देश (शब्दों को साथ-साथ रखने से) और काल (शब्दों के बीच में समय का अनावस्थक व्यवधान न होने से) दोनों से हैं। बावय के शब्द इन तीनों से बँधे रहकर अन्वित होते हैं और तभी पदों के पृथक अर्थ से भिन्न तात्पर्यार्थ का बोध कराते हैं।

स्रभिहितान्वयवादी: — कुमारिल भट्ट के अनुयायी अभिहितान्वयवादी तथा नैयायिक तात्पर्यवृत्ति की विशेष रूप से मानते हैं और यह वृत्ति उनके दार्शनिक मत के अनुकल पड़ती हैं। वे यह मानते हैं कि पद स्वतन्त्र रूप से तो अर्थ देते हैं किन्तु अभिहित (कोषादि से जिनका अर्थ जाना गया है) पद आकांक्षा, योग्यता आदि द्वारा अन्वित होने पर उन पृथक्-पृथक् पदों से स्वनतन्त्र वावय का पूर्ण अर्थ देते हैं। ये लोग आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि से वँधे हुए शब्दों के अन्वयांश में तात्पर्यवृत्ति मानते हैं। वह अर्थ अपदार्थ होता हुआ भी अर्थात् किसी एक पद का अर्थ न होता हुआ भी स्वतन्त्र अर्थवांले पदों

के आकांक्षा, योग्यता, सन्तिधि से युक्त होकर ग्रन्थित होने पर तास्पर्यवृत्ति द्वारा पूरे वाक्य का बोध कराता है। ये लोग पदों में स्वतन्त्र ग्रर्थ मानते हुए उनके ग्रन्थित होने पर तास्पर्यवृत्ति द्वारा पूरे वाक्य का ग्रलग ग्रर्थ मानते हैं, इसीलिए ये ग्रिभिहितान्वयवादी कहलाते हैं—ग्रिभिहितान्वयवादिनः। धायिनां वा पदार्थानामन्वय इति ये वद्दित ते श्रिभिहितान्वयवादिनः।

अन्वताभिधानवादी :--प्रभाकर मत के अनुयायी अन्विताभिधानवादी शब्दों के स्वतन्त्र ग्रर्थ में विश्वास नहीं करते, उनका कथन है कि श्रोता 'गाय लाग्रो', 'गाय ले जाथ्रो' श्रौर 'गाय बाँधो' शब्दों के स्रादेशों को सुनकर दूसरे के व्यवहार से गाय पद का अर्थ जान लेता है, इसी प्रकार 'गाय लाख्रो', 'घोड़ा लाग्नो', 'पुस्तक लाग्नो' ग्रादि में प्रयुक्त 'लाग्नो' पद का सामान्य ग्रर्थ उसके मस्तिष्क में उपस्थित हो जाता है। इस सामान्य ज्ञान से विशिष्ट 'लाना' किया का व्यक्तिगत अर्थ वह सम्पादित करता है। 'गाय लाम्रो' म्रादि शब्दों का स्वतन्त्र रूप से कोई अर्थ-बोध नहीं, वाक्य में अन्वित रहने पर ही उनका ग्रभिधान (प्रतिपाद्य अर्थ) हो सकता है। इस प्रकार दोनों ही किसी-न-किसी रूप में से एक सम्मिलित या पूर्ण वाक्यार्थ की मानते हैं किन्तु एक (ग्रभिहितान्वयवादी) शब्दों में स्वतन्त्र रूप से शक्ति मानते हुए तालप्यंवृत्ति द्वारा और दूसरे (अन्विताभिधानवादी) वावय में प्रन्वित पदों में ही अर्थ-बोध की शक्ति मानते हुए स्वतन्त्र रूप से अर्थात् वाच्यार्थं द्वारा ही--('वाच्य एव वाक्यार्थः')-पूरे वाक्य का अर्थ-बोध मानते हैं। उनका कथन है कि वाक्य में अन्वित पद ही (स्वतन्त्र रूप से नहीं) ग्रर्थ-बोध कराते हैं ग्रथीत् ग्रर्थ-बोध वाक्यार्थ द्वारा पूरे-पूरे वाक्य का स्वयं ही होता है, इसीलिए वे ग्रन्विशाभिधानवादी कहलाते हैं-- प्रन्वितानामेवपदार्थानामभिधानं शब्दैः प्रति पाइनमिति ये वदन्ति ते श्रन्विताभिधानवादिनः । इनके श्रनकूल वाक्य से म्रलग होकर पद कोई मर्थ नहीं रखते हैं। ये लोग वाक्य को ही विचार की इकाई (Unit of Thought) मानते हैं। वाक्यों में प्रयोग द्वारा विश्लिष्ट होकर पदों का मर्थ जाना जाता है। पदों से वाक्य का मर्थ नहीं बनता वरन वाक्य द्वारा ही पदों का ग्रर्थ व्यवहार से ज्ञात होता है । यह बात पाइचात्य विचारकों की ही देन नहीं है।

# १६: धानि और उसके मुख्य भेद

रस यदि काव्य की ग्रात्मा है तो ध्विन काव्य-शरीर को बल देने वाली प्राग्ण-शिवत ग्रवश्य है। ध्विन शब्द का ग्रबं ग्रनुरणन् या घन्टे-की-सी 'टन्' के वाद देर तक होने वाली फिक्कार है—'एवं घण्टानाद ध्विन का ग्रथं स्थानीयः श्रनुरणनात्मोपलिचतः व्यंग्योऽप्यर्थः ध्विनिरिति ध्यवहृतः' (ध्वन्यालोक, शाहण् की लोचन नाम की टीका, पृष्ठ ४७)। यह एक प्रकार से ग्रथं का भी ग्रथं है, तभी तो इसको शरीर-मात्र में कुछ ग्रधिक प्रधानता मिली है। रीति ग्रादि द्वारा वाक्यों के सुसंगठित हो जाने पर भी काव्य में कुछ-एक विशेष वस्तु होती है। वह मोती की ग्राव की (छाया पारिभाषिक ग्रथं में) भाँति सौन्दर्य की फलक उत्पन्न करती है। कवियर बिहारी ने कहा है—वह चितवन ग्रोर कछ जिति बस होत सुजान'। यह 'श्रीरे कछ' ही प्रतीयमान ग्रथं है। जिस प्रकार ग्रङ्गनाग्रों का सौन्दर्य प्रवयवस्तौष्ठव से ऊपर की वस्तु है उसी प्रकार प्रतीयमान ग्रथं भी वाक्यों के सङ्गठन ग्रीर व्याकरण-ग्रीचित्य की ग्रवोषता से अपर की वस्तु है:—

'प्रतीयमानं पुनरम्यदेव वस्त्वस्ति वाणीपु महाकवीनाम् । यत्तत्वासम्बद्धावयवातिरिक्तं विभाति लावगयमिवाङ्गनासु ॥'

—ध्वन्यालोक (११४)

यह लावण्य व्यञ्जना द्वारा प्राप्त होता है। जहाँ पर व्यञ्ज्ञचार्थ वाच्यार्थ की घ्रपेक्षा प्रधान होता है वहीं वह ध्विन का रूप धारण कर लेता है। साधारण व्यञ्ज्ञचार्थ घोर ध्विन में यही विशेषता है। सब व्यञ्ज्ञचार्थ वाच्यार्थ की अपेक्षा प्रधान नहीं होते। इसमें वाच्यार्थ गौण होकर पीछे रह जाता है। अर्थ या शब्द अपने निजी अर्थ ( प्रभिधार्थ ) को छोड़कर जिस विशेष अर्थ को ( व्यञ्ज्ञचार्थ को ) प्रकट करता है उसे विद्वान् लोग ध्विन कहते हैं:—

'यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनीकृतस्वार्थो । व्यक्तः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सुरिभः कथितः ॥'

---धवन्यालोक (१।१३)

व्यञ्जना की इसलिए श्रायश्यकता पड़ती है कि रसादि की प्रतीति न तो अभिधा ही से होती है क्योंकि श्रुङ्गार श्रथवा बीर कहने से कोई श्रानन्द नहीं मिलता ग्रौर न लक्षणा से क्योंकि उसमें मुख्यार्थ में बाधा नहीं पड़ती। रस व्यञ्जित होता है।

ध्विन का सिद्धान्त वैयाकरणों के स्काट के सादृ इय में उपस्थित हुआ है।
शब्द के अर्थ के सम्बन्ध में यह प्रश्न होता है कि शब्द के सुनने पर किस
प्रकार से अर्थ की अभिव्यक्ति होती है? इस अभिव्यक्ति
स्फोट सं साह्य के सम्बन्ध में यह कठिनाई उपस्थित की जाती है कि 'फ,
म, ल' कहने में 'क' की ध्विन नष्ट होने पर 'म' आता
है और 'म' के नष्ट होने पर 'ल' आता है तब 'कमल' से 'अमल' का ही अर्थ
क्यों नहीं निकलता है वयोंकि दोनों के ही अन्त में 'म' और 'ल' है। 'क, म,
ल' को एक साथ भी नहीं कहा जा सकता। एक क्षिण में तीनों ध्विन नहीं रह
सकती हैं।

इस ग्रापत्ति के सम्बन्ध में नैयायिकों का कहना है कि 'क' नष्ट तो हो जाता है किन्तु मन पर ग्रपना संस्कार छोड़ जाता है, इसी प्रकार 'म' भी ग्रपना संस्कार छोड़ वेता है। ग्रन्त में 'ल' इन पूर्व के दोनों संस्कारों से मिलकर 'कमल' का ग्रथं देता है। वैयाकरण इसमें यह ग्रापत्ति करते हैं कि स्मृति में उलटा कम चलता है पीछे की वस्तु का जल्दी स्मरण होता है, इसिलए 'पलक' का 'कलप' ग्रीर 'फलक' का 'कलफ' हो जाना ग्रधिक सम्भव है। इस ग्रापत्ति के निराकरण के लिए वैयाकरणों का यह कथन है कि 'कमल' या 'पलक' ये शब्द वैखरी वाणी के हैं। वैखरी वाणी वह है जो हमको सुनाई पड़ती है किन्तु इसके पूर्व मध्यमा, पश्यन्ती ग्रीर परा वाणी हैं। वे नित्य ग्रीर ग्रखण्ड हैं। 'क, म, ल' कहने पर 'क, म, ल' प्रत्येक वर्ण से 'कमल' के ग्रखण्ड रूप की जाग्रित होती है किन्तु 'क' ग्रीर 'म' से वह पूर्ण रूप से नहीं होती है वरन् 'ल' के उच्चारित होने पर वह जाग्रति पूर्ण ग्रीर स्पष्ट हो जाती है ग्रीर एक साथ वह ग्रखण्ड शब्द 'कमल' प्रस्कृटित हो जाता है जिसका कि ग्रथं से नित्य सम्बन्ध है।

वैयाकरण व्यवत शब्द, जो हमको सुनाई पड़ता है, श्रीर अर्थ के बीच में एक स्फोट की श्रोर कल्पना करते हैं जिसका अर्थ के साथ सम्बन्ध रहता है, यह एक साथ प्रस्फुटित होता है, इसीलिए स्फोट कहलाता है। वैयाकरणों के मत से 'क, म' के संस्कार 'ल' के मिलन-मात्र से अर्थव्यक्ति नहीं होती वरन् वे संस्कार उत्तरोत्तर उस अलण्ड स्फोट को प्रकाशित करने में सहायक होते हैं। अर्थव्यक्ति स्फोट से होती है—'पूर्व पूर्ववर्णानुभवाहित संस्कारसिववेन अन्य वर्णानुभवेन अभिव्यक्त्यते स्फोटा' (शंकरन के 'Some Aspects of Sanskrit Criticism', पृष्ठ ६४ के उद्धरण से उद्धृत)—यह शब्द का

भी होता है श्रीर वाक्य का भी। वाक्य-स्फोट को विशेषता दी गई है। श्राजकल के लोग (जिनमें में भी शामिल हूँ) न्याय के मत को श्रिषक तर्कसममत समभेंगे। 'क, म, ल' वर्णों का ही संस्कार नहीं बनता वरन् उनके क्रम का भी संस्कार बन जाता है। शब्द के नित्य मानवे वाले मीमांसकों ने भी स्फोट को नहीं माना है।

जिस प्रकार वर्णों से शब्द का अर्थ प्रस्फुटित होता है उसी प्रकार एक अर्थ से दूसरा अर्थ प्रस्फुटित हो जाता है। जिस प्रकार ढोल के साथ डंड के संयोग और वियोग से बार-बार चोट लगाने पर शब्द उत्पन्न होता है और क्रमागत तरङ्गों द्वारा वह हमारे कान तक पहुँचता है, उसी प्रकार शब्द की अंतिम ध्विम (Sound) से शब्द के अर्थ को व्यक्त करने वाला स्फोट होता है और काव्य में अर्थ के अर्थ को व्यक्त करने वाली ध्विन होती है। वह घण्टा बज जाने पर रापकी अन्तिम कान में गूँजनेवाली अङ्कार की भाँति होती है। जिस प्रकार व्यक्त शब्द अव्यवत स्फोट को व्यक्त करता है उसी प्रकार शब्दार्थ व्यञ्जना द्वारा भीतरी व्यङ्गचार्थ को बाहर ले आता है। देखिए:---

'स संयोगवियोगास्यां करण्यैरपजन्यते । स स्फोटः शब्दजः शब्दो ध्वनिरित्युच्यते खुजैः॥' १

—भन् हिरि:

ध्विन के ५१ भेद माने गये हैं, लक्षणा के ६४ थे। हमारे यहाँ के भेदों को देखकर दूसरे साहित्यवाले बाह्मणों की पंक्ति में बैठे हुए छक्षवेशधारी मुसलमान की भाँति चिल्ला उठते हैं 'या श्रस्ताह

ध्विन के मेद गौड़ों में भी और' श्रीर में उन भेदों को गौड़ों तक यानी मोटे-भोटे भेदों तक ही सीमित रक्खूँगा। जिस

प्रकार व्यञ्जना ग्राभिधामूलक ग्रीर लक्षणामूलक होती है जिसी प्रकार ध्विन भी ग्राभिधामूलक ग्रीर लक्षणामूलक होती है। ग्राभिधामूलक को विविक्षातान्य-परचाच्य ( ग्राथीत् उसके वाच्यार्थ का ग्रस्तित्व रहकर दूसरा ग्राथ रहता है ) कहते हैं ग्रीर लक्षणामूलक को श्रविवक्षितवाच्य ( ग्राथीत् उसमें वाच्यार्थ की विवक्षा, कहने की इच्छा, नहीं रहती ) क्योंकि उसमें तो वाच्यार्थ का बाध हो जाता है। लक्षणामूलक ध्विन के उपादान ग्रीर लक्षणलक्षणा के ग्राधार पर दो भेद हो जाते हैं। उपादानलक्षणा पर ग्राथित भेव को ग्राथितरसंक्रमितवाच्य-ध्विन ग्राथीत् दूसरे (उसमें मिलते हुए ग्राथीं में) वाच्यार्थ रांग्रमित हो जाता है

एक दूसरी पुस्तक में 'ध्यनिरिखुडयते बुधैः' के स्थान पर 'ध्वनयोगन्ये एदा-हताः' पाठ है । ग्रौर लक्षगालक्षणा पर ग्राश्रित भेद को ग्रत्यन्ततिरस्कृतवाच्यध्वनि कहते हैं उसमें वाच्यार्थ का ग्रत्यन्त तिरस्कार हो जाता है।

स्रिक्षामूलक ध्वित के दो भेद होते हैं—संलक्ष्यक्रमव्यङ्गचध्वित ग्रीर स्रसंलक्ष्यक्रमव्यङ्गचध्वित। संलक्ष्यक्रमव्यङ्गचध्वित में वाच्यार्थ से व्यङ्गचार्थ तक जाने का कम संलक्षित रहता है ग्रीर ग्रसंलक्ष्यक्रमव्यङ्गचध्वित में कम रहता तो हैं किन्तु वह व्यङ्गचार्थ इतना शीन्न प्रस्फुटित होता है कि उसमें कम दिखाई नहीं देता है। ऐसा शतपत्र-पत्रभेदन्याय से होता है ग्रर्थात् सी पत्तों को जैसे एक कील द्वारा छेदने में वे एक साथ छिद जाते हैं, उनमें कम होता अवश्य है किन्तु दिखाई नहीं पड़ता, वैसे ही रस की प्रतीति एक साथ व्यञ्ज्ञित हो जाती है। यद्यपि उसके व्यञ्ज्ञित होने में थोड़ा समय ग्रवश्य लगता है किन्तु वह समय इतना कम होता है कि दिखाई नहीं देता है। इसमें रस ग्रीर भाव ही ध्विति होते हैं। यह ध्याम रखना चाहिए कि ये भेद प्रयोजनवतीलक्षणा के हैं; निरूढ़ालक्षणा में व्यङ्गच नहीं होता है। नीचे के चक्र द्वारा ध्वित के भेद स्पष्ट हो जायेंगे:—



विशेष:—संलक्ष्यक्रमध्यङ्ग्य में व्यञ्जना की भाँति ध्विन भी (१) शब्द-शिक्त पर निर्भर होती है (ग्रर्थात् जहाँ विशेष शब्दों के कारण व्यञ्जना होती है) ग्रीर (२) ग्रर्थ-शिक्त पर भी (ग्रर्थात् जहाँ शब्दों के बदल देने पर भी व्यञ्जना रहती है) निर्भर होती है। एक तीसरे प्रकार में दोनों पर निर्भर होती है।

बस्तुध्वितः :--- अर्थशित के आधार पर बस्तु से वस्तु की ध्विन 'निकलती है, वस्तु में विचार भी शामिल हैं:--- 'सुनि सुनि शीतम श्रात्तसी, धूर्न सूम धनवंत । नवत बाल हिय में हरष, बाहत जात श्रनंत ॥'

—भिखारीदासकृत काव्यनिर्णय (ध्वनिभेदवर्णन ३३)

नवबधू अपने पति की तारीफ में सुनती है कि वह आलसी है। 'आलसी' शब्द से यह व्यञ्जना होती है कि वह किसी के बहकाने में न आवेगा और न अन्यत्र जायगा। सूम और धनवन्त से यह व्यञ्जना होती है कि रूपया तो उसके खर्च को रहेगा किन्तु वह और किसी के कहने में न आवेगा, इसीलिए वह प्रसन्न होती है।

हनूमानजी से रावण ने पूँछा कि वेक्यों बांधे गये ? उसके उत्तर में वे कहते हैं कि पराई स्त्री के देखने के कारण । इसमें यह व्यञ्जना हुई कि मैंने तो पराई स्त्री को देखा ही है तू तो प्रपने घर ले प्राया है, तेरी इससे भी बुरी गित होगी। यह वस्तुध्वित का ही उदाहरण है—'कैसे बँधायों ? जु सुन्दिर तेरी छुई दग सोवत पातक लेखों' (रामचिन्द्रका, सुन्दरकाण्ड)।

श्रवाङ्कार-ध्वनि:---इसका एक उदाहरण सूर के भ्रमरगीत से दिया जाता है:--

> 'तब तें इन सबिहन सचु पायों। जब तें हिर संदेस तिहारो सुनत ताँवरो श्रायो।। फूले ब्याल दुरे तें प्रगटें, पवन पेट भरि खायो। फुले बैठि बिहंग-सभा बिच कोकिल मंगल गायो॥'

> > -- भ्रमरगीतसार की भूमिका (पृष्ठ ४०)

ईस पद में यह दिखलाया गया है कि पहले तो राधा के सीन्वर्य के कारण उनके अङ्ग के सब उपमान—सर्प बालों के कारण श्रीर गजराज गित के कारण—लिजत होकर छिप गये थे, किन्तु अब जबसे राधाजी योग का विषम संदेश पाने के कारण बेहोश हो गई, वे सब उपमान प्रसन्न हैं क्योंकि अब उनको लिजत होने की कोई बात नहीं रही । प्रतीप अलङ्कार वहाँ होता है जहाँ उपमान की हीनता या निरर्थकता दिखाई जाय या उससे लिजत दिखाया जाय। उनके प्रकट होने और मङ्गल गाने से अभी तक की दीन-दशा जो दूर हो गई है, व्यञ्जित होती है। इस पद में इस अलङ्कार द्वारा राधा का पूर्व सौन्वर्य फिर विरह-दशा, कृष्ण की निष्ठुरता, सहानुभूति तथा प्रेम के प्रतिदान की प्रार्थना आदि की और भी व्यञ्जनाएँ हैं। कुल गिलाकर इसमें वियोग-प्राङ्गार की ध्विन है।

एक उदाहरण और ग्राधुनिक किवयों से लीजिए। इस सुन्दर उदाहरण की ग्रोर मेरा ध्यान पण्डित रामदिहन मिश्र के काव्यालोक के द्वितीय उद्योग द्वारा ग्राकिषत हुग्रा है। यह ग्रन्थ शब्द-शिक्त के लिए बड़ा उपयोगी हैं:—

'प्रिय तुम भूले में क्या गाऊँ

जुही-सुरिम की एक लहर से निशाबह गई डूबे तारे। श्रश्रु-चिन्दु में डूब-डूब कर दग तारे ये कभी न हारे॥'

—रामकुमार वर्मा

इसमें व्यितरेक अलङ्कार की ध्विन है। आकाश के तारे तो डूबकर हार जाते हैं फिर दिखाई नहीं पड़ते हैं और सुवह को ही डूबते हैं, नेत्र के तारे हर समय डूबे रहते हैं और फिर भी नहीं हारते। इसमें एक सौन्दर्य यह भी है कि तारों के सम्बन्ध में डूबना लक्ष्यार्थ में आया है और आँखों के तारों के सम्बन्ध में अभिधार्थ में आया है। अलङ्कारध्विन के साथ इसमें करुणा की ध्विन निकलती है, रसध्विन भी है। व्यितरेक अलङ्कार वहाँ होता है जहाँ उपमेय में कुछ ऐसी विशेषना दिखाई जाय जो उपमान में न हो। तारे में जो यमक का शब्दालङ्कार है वह स्पष्ट है, व्यितरेक ध्विनत है।

श्रसंताचयक्रमध्यक्तिः स्ति श्रीर भाव के सभी उदाहरण इसके भीतर श्राते हैं। श्रलङ्कारध्वित का श्रमरगीतवाला उदाहरण रसध्वित का भी उदाहरण है। ध्वितसम्प्रदायवालों ने रस का वर्णन श्रसंलक्ष्यक्रमच्यङ्गच ध्वित के ही अन्तर्गत किया है। काव्यप्रकाश श्रीर पोद्दारजी की 'रसमञ्जरी' में ऐसा ही है।

लच्यामूलक ध्वनि:—इस ध्वनि के अन्तर्गत अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य-ध्वनि को, जो उपादानलक्षाएा पर आश्रित है, गिना जाता है। नीचे के उदा-हरण में पुनहक्ति के कारए। बाच्यार्थ में बाधा पड़ी और उसका लक्षणा द्वारा शमन किया गया है।

'पर कीयल कोयल वसन्त में, कौद्या कौद्या रहा ग्रन्त में यहाँ पहले स्राया' हुमा 'कोयल' लब्द तो जाति का वाचक है भीर दूसरी बार म्राये हुये 'कोयल' शब्द द्वारा उसके गुएा व्यञ्जित हैं। 'कौद्या कौद्या' में भी यही बात है। यहाँ पर एक की श्रेष्ठता भीर दूसरे की हीनता व्यञ्जित होती है। इस प्रकार की ध्वनि का बोलचाल में बहुत प्रयोग होता है।

भ्रत्यन्तितरस्कृत अविविश्वितवाच्यध्वनि :—
'मातिह पितिह उरिन भये नीके। गुरिनु ऋण रहा सोच बड़ जी के ॥'
—रामचरितमानस (बालकाण्ड)

सब लोग जानते हैं कि परशुरामजी ने अपनी माता को मार डाला था।
यहाँ मुख्यार्थ का बाब होता है। यहाँ लक्षणा से उलटा अर्थ लगेगा और
व्यञ्जना यह है कि माता के प्रति जब तुम्हारी यह कृतज्ञता रही तो गुढ़ के
प्रति कर्त्तंब्य-पालन की डींग मारना वृथा है।

जहाँ व्यङ्गचार्थ की व्याच्यार्थ की ग्रापेक्षा प्रधानता होती है वहाँ तो ध्विनकाव्य होता है, जहाँ व्यङ्गचार्थ की प्रधानता नहीं होती है वहाँ काव्य गुणीभूतव्यङ्गच का उदाहरण बन जाता है। यह कई गुणीभूतव्यङ्गच प्रकार का होता है। व्यङ्गचार्थ जहाँ बहुत ही स्पष्ट हो जाता है वहाँ उसमें चमत्कार नहीं रहता है। इसको ग्रापूढ्व्यङ्गच कहते हैं, इसका उदाहरण भिखारीदासजी ने इस प्रकार दिया है:—

'गुनवन्तन में जासु सुत्त, पहिले गनी न जाह । पुत्रवती वह मातु तब, बन्ध्या को ८हराइ ॥'

—भिखारीदासकृत काव्यनिर्णय (गुणीभूतव्यक्षय-चर्णन ४)

माता पुत्रवती तो होती ही है क्योंकि जिसके सुत होता है वह पुत्रवती कही ही जायगी किन्तु पुत्र के अगुणी होने के कारण यह पद (पुत्रवती होने का) सार्थक नहीं होता है। इसमें जो व्यङ्गध है वह बहुत ही स्पष्ट है और बन्ध्या किसको कहते हैं इससे श्रीर भी स्पष्ट हो जाता है।

दूसरा मुख्य भेद अपराङ्ग गुणीभूतव्यङ्गच का है। जब रस या भाव अपने अधिकार से अङ्गी होकर नहीं आता है और दूसरे रस का अङ्ग बनकर आता है तब उसमें इतना चमत्कार नहीं रहता है और वह गुणीभूतव्यङ्गच का उदाहरण बनता है और ऐसी अवस्था म वह अलङ्गार्य न रहकर अलङ्गार हो जाता है।

गुणीभूत रस से रसवत् अलङ्कार होता है। गुणीभूत भावप्रेयस अलङ्कार होता है। गुणीभूत रसाभास तथा भावाभास उर्जस्वी अलङ्कार होते हैं।

### १७: अभिव्यञ्जनावाद एवं कलावाद

शैली को महत्त्व देने वाले यूरोप में दो वाद हैं। एक अभिन्यञ्जनावाद (Expressionism) और दूसरा कलावाद (Art for Arts Sake)। अभिन्यञ्जनावाद वस्तु की अपेक्षा अभिन्यिकत को अधिक अभिन्यञ्जनावाद महत्त्व देता है (किन्तु वस्तु की उपेक्षा नहीं करता), कलावाद कला को नीति और उपयोगिता से स्वतन्त्र मानता है। यह दोतों वाद एक-दूसरे से मिले हुए भी एक-दूसरे से स्वतन्त्र हैं। यद्यपि कोचे की पुस्तक (Aesthetics) मेरे पास सन् १६१५ से थी तथापि अभिन्यञ्जावाद का पहिला परिचय सन् १६३५ से शुक्ल जी के 'कान्य में रहस्यवाद' ग्रन्थ से ही हथा। इसके लिए मैं उनका कृतज्ञ हैं।

स्वरूप:—ग्राचार्य रामचन्द्रजी शुक्ल ने 'ग्रिभिव्यञ्जनावाद' का इस प्रकार परिचय दिया है:—

- 1. '·····कला या कान्य में श्रभिन्यक्जना (Expression) ही सब कुछ है; जिसकी श्रभिन्यक्जना की जाती है वह कुछ नहीं। इस मत के प्रधान प्रवंतक इटली के कोचे (Benedetto Croce) महोदय हैं। श्रभिन्यक्जना-वादियों (Expressionists) के श्रनुसार जिस रूप में श्रभिन्यक्जना होती है उससे भिन्न श्रर्थ श्रादि का विचार कला में श्रनावश्यक है।'
  - —चिन्तामणि : भाग २ (काव्य में रहस्यवाद, पृष्ठ ६४)
- २. 'स्रिभिव्यञ्जनावाद स्रतुभूति या प्रभाव का विचार छोड़ केवल वाग्वैचित्र्य को पकड़कर चला है; पर वाग्वैचित्र्य का हृदय की गम्भीर वृत्तियों से कोई सम्बन्ध नहीं। वह केवल कुत्तृहल उत्पन्न करता है।'
  - —चिन्तामणि : भाग २ (काब्य में रहल्यवाद, पृष्ट ६७)

इस बाद का विस्तृत और बहुत-फुछ शुद्ध रूप हमको आचार्य शुक्लजी के इन्दौर वाले भाषणा ('काव्य में अभिव्यञ्जनावाद' के नाम से चिन्तामिणा: भाग र में संग्रहीत) में जो सम्मेलन की साहित्य-परिषद के सभापित के आसन से दिया गया था, मिलता है। कोचे कला-सम्बन्धी ज्ञान को स्वयंप्रकाशज्ञान (Intuition) कहा है, स्वयंप्रकाशज्ञान की उत्पत्ति कल्पना में होती है। कल्पना के कार्य और स्वयंप्रकाशज्ञान तथा अभिव्यञ्जनावाद के सम्बन्ध में शुक्लजी कोचे का मत इस प्रकार देते हैं:—

'आहमा की अपनी स्वतन्त्र किया है कल्पना, जो रूप का सूचम साँचा खड़ा करती है और उस साँचे में स्थूल दृश्य को ढालकर अपनी कृति को गोचर या व्यक्त करती है। यह 'साँचा', आहमा की कृति या आध्याहिमक यस्तु होने के कारण, परमार्थतः एकरस और स्थिर होता है। उसकी अभिव्यक्तना में जो नानात्व दिखाई पड़ता है वह स्थूल 'दृश्य' के कारण है जो परिवर्तनशील होता है। कला के चेत्र में यही साँचा (Form) सबक्छ है, दृश्य या सामग्री (Matter) ध्यान देने की वस्तु नहीं (An aesthetic fact is form and nothing.)'

— चिन्तामिण : भाग २ (काव्य में प्रभिव्यञ्जनावाद, पृष्ठ १७२)
'स्वयंप्रकाशज्ञान (Intuition) का 'साँचे' में ढलकर व्यक्त होना ही कल्पना है, और कल्पना ही मूल प्रभिव्यक्षना (Expression) है जो भीतर होती है और शब्द, रंग प्रादि द्वारा बाहर प्रकाशित की जाती है। यदि सचमुच स्वयंप्रकाशज्ञान हुन्ना है, भीतर प्रभिव्यक्षना हुई है, तो वह बाहर भी प्रकाशित हो सकती है। लोगों का यह कहना कि कथि के हृद्य में बहुत-सी भावनाएँ उठती हैं, जिन्हें वह श्रव्ही तरह व्यक्त नहीं कर सकता, क्रीचे नहीं मानता। वह कहता है कि जो भावना या कल्पना बाहर व्यक्त नहीं हो सकती उसे श्रव्ही तरह उठी हुई ही न सममना चाहिए।'

—चिन्तामिण: भाग २ (काव्य में श्राभिव्यक्षनावाद, पृष्ठ १७२) कोचे श्रोर सीन्दर्य के सम्बन्ध में श्राचार्य शुक्लजी कोचे का मत सीन्दर्य-बोध निम्नोल्लिखत शब्दों में देते हैं:—

'सीन्दर्य से उसका तात्पर्य केवल श्रभिष्यक्षना के सीन्दर्य से, उक्ति के सीन्दर्य से हैं किसी प्रस्तुत वस्तु के सीन्दर्य से नहीं। किसी वास्तविक या प्रस्तुत वस्तु में सीन्दर्य कहाँ? कोचे तो कल्पना की सहायता के बिना प्रकृति में कहीं कोई सीन्दर्य नहीं मानते। जो कुछ सीन्दर्य होता है वह केवल श्रभिष्यक्षना में, उक्ति-स्वरूप में। यदि सुन्दर कही जा सकती है तो उक्ति ही, श्रसुन्दर कही जा सकती है तो उक्ति ही। इस मौके पर श्रपने पुराने कि केशवदासजी याद श्रा गये, जो कह गये हैं कि—'देखे मुख भावै,

<sup>&#</sup>x27;. Croce (Aesthetic—Invition and Art, Page 26). मूल पुस्तक में यह उद्धरण इस प्रकार है :—

<sup>&#</sup>x27;The aesthetic fact, therefore, is form and nothing but form'

श्रनदेखेई कमल चन्द, तार्ते मुख मुखे सखी, कमलों न चन्द री।' केशव-दासजी को भी कमल, चन्द्र इत्यादि देखने में कुछ भी श्रद्धे या सुन्द्र नहीं लगते थे। हाँ जब वे उपमा-उत्मेचापूर्ण किसी कान्योक्ति में समन्वित होकर श्राते थे तब वे सुन्द्र दिखाई पड़ने लगते थे।'

—चिन्तामिण : भाग २ (काब्य में श्रभिब्यञ्जनावाद, प्रष्ठ १७४ तथा १७४) श्राचार्य शुक्लजी के प्रति मेरा पूर्णातिपूर्ण श्रद्धाभाव है क्योंकि में मुक्त-कण्ठ से कह सकता हूँ कि हिन्दी लेखकों में जितना शुक्लजी से मेने सीखा हैं श्रीर किसी से नहीं किन्तु में नम्रतापूर्वक निवेदन करूँगा कि स्रलङ्कारवादी स्राचार्य केशवदासजी से कोचे की तुलना में उसके साथ प्रन्याय किया यया है। कोचे मुख और कमल-चन्द सब की ही सौन्दर्यानुभूति कल्पना द्वारा मानेंगे। स्रन्भूति का स्रात्मप्रकाश सौन्दर्य ही है। कोचे श्रन्भूति का तिरस्कार नहीं करते। सौन्दर्य को हम चाहे विषयगत (Objective) मानें, चाहे विषयगत (Subjective), पर सौन्दर्य-बोध में हम कल्पना के कार्य से इन्कार नहीं कर सकते। रिवबाबू ने ठीक ही कहा है—'O woman thou art half dream and half reality'—इस सम्बन्ध में बिहारी का नीचे का दोहा कोचे के भाव की पुष्ट करता है:—

"समै-समै सुन्दर सबै, रूपु कुरुषु न कोइ। मन की रुचि जेती जिते, तित तेती रुचि होह।।'

-विहारी-रत्नाकर (दोहा ४३२)

विषयगत या वस्तुगत सौन्दर्य की कोचे ने नितान्त उपेक्षा नहीं की । प्राकृतिक सौन्दर्य को उसने कला या सौन्दर्यात्मक पुननिर्माण का उत्तेजक माना है। वस्तु में कुछ गुण अवश्य होगा जो सौन्दर्यानुभूति या सौन्दर्य के स्वयंप्रकाश जान की उत्तेजना देगा। कोचे भी ऐसी ही वात स्वीकार करते हैं:—

"Natural beauty is simply a stimulus to aesthetic reproduction, which presupposes previous production. Without preceding aesthetic intuitions of the imagination, nature cannot arouse any at all."

—Croce (Aesthetic—Nature and Art, Page 162) इस अवतरण में यद्यपि कल्पना को प्रधानता दी गई है तथापि वस्तुगत सौन्दर्य की उपेक्षा नहीं की गई है। इसकी उत्तेजना विना भी काम न चलेगा।

में आचार्य शुक्लजी के साथ यह मानने को सोलह आने तैयार हूँ कि कोचे

ने वस्तु को गौण रखकर कल्पना को ग्रधिक महत्त्व दिया है किन्तु कल्पना नितान्त निराधार नहीं होती। वस्तु होती ग्रवश्य है किन्तु बिना कल्पना श्रौर स्मृति तथा स्वयंप्रकाशज्ञान के उसकी रूप-रेखा निश्चित नहीं होती हैं किन्तु यदि वस्तु न हो तो स्मृति ग्रौर कल्पना खोखली रह जायें। हम यहाँ वस्तु ग्रौर ग्राकार के प्रश्न पर ग्राजाते हैं।

श्रीभव्यञ्जनाबाद में श्राकार ( Form ) की प्रधानता तो है ही किन्तु उसमें वस्तु या सामग्री (Matter) का नितान्त तिरस्कार नहीं है। यह तो जिपर बतलाया ही गया है कि हमारे स्वयंप्रकाशनज्ञान में श्राकार श्रोर वस्तु विविधता वस्तु के कारण ही श्राती है। स्वयं जुनकजी ने इसका उल्लेख किया है— 'उसकी श्रीभव्यञ्जना में

जो नानात्व दिखाई पड़ता है वह स्थूख 'द्रव्य' (वस्तु) के कारण है जो परिवर्तनशील होता है'। श्रीर देखिये:--'Without matter, however, our spiritual activitiy

would not leave its abstraction to become concrete and real, this or that Spiritual content, this or that definite intuition.'

—Croce (Acsthethetic—Intuition and Repression, page 9 & 10)

द्रव्य या वस्तु के बिना हमारी आध्यात्मिक किया खोखली रह जायगी। उसके बिना वह वास्तिक और मूर्त्त रूप न धारण कर सकेगी। वस्तु से ही हमारे मन पर छापें (Intuitions) पड़ती हैं और उन्हों के आधार पर स्वयं-प्रकाशज्ञान (Impressions) वनते हैं। मेरी समक्त में वास्तव वात यह है कि वस्तु और आकार का पार्थक्य नहीं हो सकता। वस्तु का महत्त्व भी आकार पाकर ही निखरता है, बिना वस्तु के कोरे आकार का कोई मूल्य गहीं। स्वयं कोचे ने खोखले चमत्कारपूर्ण वाययों को निरर्थक कहा है:---

'He who has nothing definite to express may try to hide his internal emptiness with a flood of words, '' although, at bottom, they convey nothing.'

—Croce (Aesthetic—Nature and Art, page 160) इससे बढ़कर कोरी श्रीभव्यञ्जना का श्रीर क्या जोरदार खण्डन हो सकता है ? कोचे कोरी श्रीभव्यञ्जना के प्रचारक नहीं कहे जा राकते । वस्तु श्रवहय चाहिए, उसके गुण गीण हैं किन्तु श्रीभव्यक्ति की जाग्रति में उनका महत्त्व है।

तो पूर्ण अभिन्यक्ति के कारण । अभिन्यञ्जनावाद में एक ही जिक्त के लिए स्थान है, न उसमें प्रस्तुत-अप्रस्तुत का, न स्वभावोक्ति-वक्रोक्ति का भेद हैं। प्रेम-गली की भाँति अभिन्यञ्जनावाद की गली भी अति सांकरी है—'वा में दो न समायँ'—इसीलिए कोचे अनुवादों के पक्ष में नहीं है। अनुवाद या तो ठीक नहीं होगा और होगा तो वह एक नधी रचना ही होगी। अनुवाद यदि यफादार (Faithful) होंगे तो सुन्दर न होंगे और अगर सुन्दर होंगे तो क्फादार न होंगे। अनुवादक को सौन्दर्य और वफादारी दो में से एक को चुनना पड़ता है। कोचे इस प्रकार लिखते हैं:—

'Ugly faithful ones or faithless beauties is a proverb that well expresses the dilemma with which even tanslator is faced.'

-Croce (Aesthetic-Expression and Rhetotric, page 113)

सौन्दर्य ग्रीर वफादारी का योग कठिनाई से होता है—'क्वचित् रूपवती सती'—में इस बात को ग्रक्षरशः सत्य नहीं मानता।

मुधांशुजी ने ठीक कहा है कि 'श्रीभव्यन्जनावाद में वाग्वैचिन्न्य को जितना स्थान मिला है उससे श्रीधक कजाकारों ने (श्रीर में जोडूंगा साहित्य-समीक्षकों ने) उसके नाम पर वाग्विस्तार किया है' (कान्य में श्रीभन्यन्जनाचाद, श्रीभन्यन्जना श्रीर कला, पृष्ठ १०)। इसके श्रीतिरिक्त वक्रोक्तिवाद के श्राचार्य कुन्तल भी केवल वक्रोक्ति को ही मुख्यता नहीं देते हैं। वे भी शब्द श्रीर श्रर्थ का सामञ्जस्य चाहते थे। उन्होंने भी रस को माना है किन्तु वक्रता के ही रूप में। कुन्तल की वक्रता बड़ी न्यापक है। उसमें कई प्रकार की यक्रता शामिल है—जैसे उपचारवक्रता, भाववक्रता श्रादि।

प्राचार्य शुक्लजी द्वारा कोचे के कला-सम्बन्धी विचारों को दे देने के पश्चात् में एक बार अपने शब्दों में भी कोचे के मत का सार दे देना आवश्यक समभता हूँ। विज्ञ पाठकगण इस पिष्टपेषण कोचे के सिद्धान्तों को (यदि कहीं हो) क्षमा करें। कोचे ने आत्मा की का सार दो प्रकार की कियाएँ मानी हैं—एक विचारात्मक (Theoretic), दूसरी व्यवहारात्मक (Practical)। विचारात्मक में दो प्रकार की कियाएँ हैं—एक स्वयंप्रकाशज्ञान (Intuition) की जिसका सम्बन्ध व्यक्तियों या विशेष पदार्थी से हैं और जो कल्पना द्वारा कला की उत्पादिका है, दूसरी तर्क (Logic) की किया जो

जातिवाचक बोधों ( Concepts ) से सम्बन्ध रखती है और जिसमें सिद्धान्तिविधायक दर्शन, विज्ञान भ्राविका उदय होता है। व्यवहारात्मक में दो प्रकार की कियाएँ होती हैं-एक आर्थिक (Economic) श्रीर दूसरी नैतिक (Ethical)।

आत्मा का स्वयंप्रकाशज्ञान बीद्धिक ज्ञान से स्वतन्त्र है। वह एक प्रकार की ग्रलीकिक सक्ति है जो एक क्षण में प्राकृतिक दृश्यों को श्रपनाकर उनको साकार ग्रीर सुन्दर रूप दे देती हैं। यही ग्राकार देने की किया भ्रभिव्यवित है किन्तु है यह ग्रान्तरिक । स्वयंप्रकाशज्ञान का ग्रिभिव्यक्ति से सहज सम्बन्ध है :---

'The spirit does not obtain intuitions, otherwise than

by making, forming, expressing.'

—Croce (Aesthetic—Intuition and Expression,page 13)

क जाकार तभी कलाकार है जब वह स्वतन्त्र स्वयंप्रकाशज्ञानमयी स्फूर्त्ति से प्रेरित होता है। जब वह एक भ्रनिर्वचनीय रूप में भ्रपने विषय से भ्रपने को पूर्ण पाता है तब इस अभिव्यक्ति का सफल उद्घाटन होता है और तभी

सीन्दर्यात्मक कला की सृष्टि होती है।

कोचे ने कला ( Art ) और कलाकृतियों (Works of art ) में श्रन्तर किया है। कोचे के मत से श्रसली कला श्रान्तरिक ही है। यह स्वयं-प्रकाशज्ञान की श्राध्यात्मिक किया है। ग्राभिव्यक्ति उसके साथ स्वाभाविक रूप से लगी होती है किन्तु वह अभिव्यक्ति होती आन्तरिक ही है। कलाकृतियाँ (काव्य, चित्र, मूर्ति ग्रादि) उस श्रान्तरिक स्वयंप्रकाशज्ञानजन्य श्रभिव्यवित की वाह्य रूप ग्रौर स्थायित्व देकर पुनः जाग्नत करने की साधनस्वरूपा है। देखिए कोचे स्वयं वया कहते हैं:--

'And what are those combinations of words which are called poetry, prose, poems, novels, romances, tragedies or comedies, but physical stimulants of repro-

duction.'

—Croce (Aesthetic -Nature and Art, page158) यफल अभिज्यवित ही कला है। कोचे के लिए 'राफल' विकेषण भी ग्रन्।वश्यक है क्योंकि ग्रभिव्यक्ति जब तक सफल नहीं होती तब तक ग्रभिव्यक्ति नहीं कहलाती । ग्रभिन्यवित ही सीन्वर्य है—'We may define beauty as successful expression, or better, as expression and nothing more, because expression, when it is not

Successful, is not expression.' (Aesthetic—Aesthetic Feeling, Page 129)। सौन्दयं की श्रीणयाँ नहीं होतीं, वह पूर्ण है; कुरूपता में दर्जे होते हैं (कीचे का यह मत कुछ विचारणीय है क्योंकि यह सौन्दर्य को निरपेक्ष बना देता है श्रीर संसार में निरपेक्ष वस्तुएँ थोड़ी ही होती हैं)। कुण्डित श्रीर ससफल श्रीभव्यक्ति (Embarressed activity the product of which is failure) ही कुरूपता है। कोचे के मत से कलाशों का वर्गीकरण व्यर्थ है। देवताशों में कोई वड़ा-छोटा नहीं होता।

'All the books dealing with classifications and systems of the arts could be burned without any loss whatever.'

-Croce (Aesthetic-Technique and the Arts, Page 188) अर्थात् कला के विभाजन से सम्बन्ध रखनेवाली सारी पुस्तकें यदि जला दी जायँ तो कोई नुकसान न होगा।

कोचे यह मानता है कि कलाकार स्वयंप्रकाशज्ञान प्राप्त करने में विवश है। इस प्रकार कला का काव्य के विषय के प्रति स्तुति या निन्दा का भाव रखना ग्रसङ्गत हैं। श्रगर कलाकार के मन में बुरी श्राद्मेपों का श्राधार छाप पड़ती है ग्रीर यदि उसकी श्रभिव्यञ्जना ठीक होती है तो कलाकार का दोष नहीं है वरन् समाज का दोष है। इस ग्रवस्था में ग्रालोचक को चाहिए कि वह कलाकार को दोष न देकर समाज का सुधार करे कि जिससे कलाकार के मन पर वैसी छाप न पड़े:—

'The critics should think rather of how they can effect changes in nature and in society, in order that those impressions may not exist.'

—Croce (Aesthetic—Theoretic Activity, page 85) क्लाइव वैल (Clive Bell) महोदय का निम्नोल्लिखित कथन भी कलावाद की पुष्टि करता है:—

'To appreciate a work of art we need bring with us nothing from life, no knowledge of its ideas and affairs, no familiarity with its emotions.'

-Clive Bell (Art)

ग्रर्थात् कला का रसास्वादन करने के लिए जीवन से कुछ भी ग्रपने साथ

लाने की श्रावक्षकता नहीं है, उसके लिए न तो उसके विचारों या व्यापारों का ज्ञान श्रीर न उसके भावों से उसका परिचय ही श्रोधित है।

ऐसे ही विचार बेडले (Bradly) के भी हैं और ऐसे ही वावय शुक्लजी के ग्राक्षेपों के वास्तविक ग्राधार हैं। तो वया कला ग्रीर मीति या उपयोगिता का कोई सम्बन्ध नहीं? कोचे ने ग्रान्तरिक ग्रान्त्रिक ग्रांभव्यवित से ग्राभिन्य माना है ग्रीर उसका वाह्य ग्राभिन्यवित से भेद किया है। ग्रान्तरिक ग्राभिव्यवित में किया गर्ह हो जाता है, वाह्य ग्राभिव्यवित में वह स्वतन्त्र रहता है:—

'We cannot will or not will our aesthetic vision: we can, however, will or not will to externalise it, or better, to preserve and communicate, or not, to others, the externalisation produced.'

कलाकृतियों के सम्बन्ध में यह प्रश्न उठता है कि कलाकृतियाँ कलाकार के मन में तो स्वयंप्रकाशज्ञानजन्य अभिव्यवितयों को जाग्रत कर देंगी किन्तु

दर्शक, पाठक या समीक्षक के मन में वे उसी प्रकार की कोचे श्रीर श्रिक्यिक्त किस तरह से उत्पन्न करेंगी? इसके लिए साधारणीकरण पाठक को भी कलाकार के मानसिक धरातल तक उठना पड़ेगा, तभी प्रतिभा (Genius) श्रीर रुचि (Taste)

का मिलान होकर कला के साथ न्याय हो सकेगा। यदि पाठक या समीक्षक कलाकार के धरातल तक नहीं पहुँचता तो यह उस कृति में सीन्दर्यानुभूति न कर सकेगा। कलाकार की मानसिक परिस्थिति में पहुँचकर रुचि-भेद न रहेगा, ऐसा होना कठिन ग्रवश्य है किन्तु ग्रसम्भव नहीं।

इस कठिनाई को हल करने के लिए कोचे ने कवि के दो प्रकार के प्रात्म-भाव (Personalities) माने हैं—एक लीकिक ग्रीर संकल्पात्मक (Empirical and Volitional) ग्रीर दूसरा म्रलीकिक ग्रथीत् स्वच्छन्द ग्रीर ग्रादर्श (Spontaneous or ideal personality constituting the work of art)। किंव ग्रीर पाठक का तादात्म्य ग्रादर्श ग्रात्मभाव में हो सकता है। साधारणतया पाठक ग्रीर किंव वान्ते (Dante) के लीकिक कोचे वस्तुहीन ग्रिभिव्यञ्जना नहीं मानते वरन् उनके मत से वस्तुका ग्रिस्तित्व होते हुए भी उसकी रूप-रेखा ग्रिभिव्यञ्जना द्वारा वनती है । वस्तु

या Content के सम्बन्ध में वे कहते हैं—'It is true भतभेद का that the Content is that which is convertable into form but it has no determinable qualities untill this transformation

takes place'—ग्रथीत् यह ठीक है कि वस्तु वह है जो ग्राकार में परिवर्तनीय हो सके किन्तु उसमें कोई निर्धारित करने योग्य गुएा नहीं ग्राते जब तक कि उसका ग्राकार में परिवर्तन न हो जाय। वे वस्तु को ग्रस्तित्वजून्य नहीं वरन् हमारी स्वयंत्रकाशजन्य किया के बिना ज्ञेय नहीं मानते।

ग्राचार्य शुक्लजी के साथ में भी कोचे का इस बात का विरोध करूँगा कि वस्तु का ग्रस्तित्व मानते हुए भी वह उसे नितान्त गीए। बना देता है। यह उसकी हठधमीं है कि यह स्वीकार करते हुए भी कि जिसने समृद्ध देखा नहीं उसकी ग्रभिव्यक्ति भी नहीं कर सकता, वह (कोचे) बाद में यह कह देता है कि इससे यह सिद्ध नहीं होता कि हमारी ग्रभिव्यक्ति की शक्ति उत्तेजक (Stimulus) ग्रथवा इन्द्रियों (Organs) पर ग्राधित है:—

'Thus, he who has never had the impression of the sea will never be able to express it,..... This, however, does not establish a dependence of the expressive function on the stimulus or on the organ.'

—Croce (Aesthetic-Intuition and Art, Page 32 & 33) स्मृति हमको चाहे जितना सहारा दे हमको अन्त में अपने मन पर पड़ी हुई छापों (Impressions) पर ही निर्भर रहना पड़ेगा।

गुनलजी के साथ यहाँ तक सहमत रहते हुए भी हमको दो बातों के सम्बन्ध में सावधान रहना पड़ेगा। पहली बात यह है कि जहाँ कोचे कहता है कि—'The aesthetic is form and nothing but form' (सौन्दर्यानुभूति केवल श्राकार है और उसके श्रतिरिक्त कुछ नहीं)—वहाँ श्राकार (form) से उसका श्रीभिश्राय वस्तुशून्य श्राकार नहीं वरन् श्राध्यातिमक किया (Spiritual Activity) या स्वयंप्रकाशज्ञान (Intuition) हारा गुपरिमार्जित और रूप-रेखा दी हुई वस्तु से है। उसके 'Form' (श्राकार) में वस्तु और श्राकार दोनों ही सम्मिलत हैं, इसलिए उसको हम कोरा श्राकारवादी, जैसा कि शुक्लजी ने उसे बतलाया है, प्रश्नवाचक चिल्ल के साथ ही कह सकते हैं। दूसरी बात यह

है कि कोचे के ग्रिभव्यञ्जनावाद में न तो कौतूहल को स्थान है ग्रौर न वैचित्र्य को । उसमें हृदय की गम्भीर वृत्तियों का भी ग्रभाव नहीं । शुक्लजी के निम्नो-हिलखित शब्द कम-से-कम कोचे के ग्रिभव्यञ्जनावाद के साथ न्याय नहीं करते:—

'श्रभिन्यक्तनावाद' श्रनुभूति या प्रभाव का विचार छोड़ केवल वाग्वै-चिश्य को पकड़कर चला है; पर वाग्वैचित्र्य का हृदय की गम्भीर वृत्तियों से कोई सम्बन्ध नहीं। वह केवल कुतुहल उत्पन्न करता है। श्रभिन्यक्जनावाद के श्रनुसार ही यदि कविता बनने लगे तो उसमें विलक्षण विलक्षण वाक्यों के ढेर के सिवा श्रीर कुछ न होना चाहिये—न विचारधारा, न कान्यों की रस धारा।'

—चिन्तामणि: भाग २ (कान्य में रहस्यवाद, पृष्ठ ६७)

यह कथन क्रोचे के अभिव्यव्यानावाद का विकृतीकरण है। हम अपने कथन के पक्ष में कोचे का पूर्वोद्धृत मत एक बार फिर उद्धृत कर देना चाहते हैं:—

'He who has nothing definite to express may try to hide his internal emptyness with a flood of words,... allthough, at bottom, they convey nothing.'

—Croce (Aesthetic—Nature and Art, Page 160) कोचे कुतूहल ग्रीर कलावाजी के एकवर्ग विरुद्ध था। यह ग्रिभिव्यक्ति का एक ही मार्ग मानता है जो कि सही मार्ग होता है। वह केशव तथा ग्रन्थ अलङ्कारवादियों की गाँति विकल्पों में विचरमा करना नहीं जानता :—

'Spiritual activity, precisely, because it is activity, is not a caprice, but a spiritual necessity; and it cannot solve a definite aesthetic problem, save in one way, which is right way.'

—Croce (Aesthetic-Taste and Art, Page 196) कोचे न तो अलङ्कारवादी है और न वकोन्तिवादी । अलङ्कार के सम्बन्ध में शुक्लजी ने जो कोचे के मत का उल्खेख कोचे श्रीर किया है वह इस बात की पुष्टि करेगा। देखिए कितना अलङ्कारवाद स्पष्ट है:—

'श्रलङ्कार के सम्बन्ध में कोचे कहता है कि श्रलङ्कार तो शोभा के लिए लिए ऊपर से जोड़ी या पहनाई हुई चस्तु को कहते हैं। श्रभिट्यण्जना या उक्ति में श्रलंकार जुड़ कैसे सकता है ? यदि कहिए बाहर से, तो उसे उक्ति से सदा अलग रहना चाहिए। यदि कहिए भीतर से, तो वह या तो उक्ति के लिए 'दाल भात में मूसरचन्द' होगा अथवा उसका एक यक्त ही होगा।'

—चिन्तामिण : भाग २ (काव्य में श्रभिव्यञ्जनावाद, पृष्ट १७३) कोचे के इस भाव की स्पष्टि के लिए इसका श्राँग्रेजी का उद्धरण नीचे देते हैं:—

'One can ask oneself how an ornament can be joined to expression. Externally? In that case it must always remain seperate Internally? In that case, eithter it does not assist expression and mars it, or it does form part of it and is not ornament, but a constituent element of expression, indistinguishable from the whole.'

-Croce (Aesthetic-Expression and Rhetoric, page 113)

कोचे के ऊपर के अवतरए। से यह कदापि सिद्ध नहीं होता कि वह अल-क्कारों को ऊपर से जोड़ी हुई वस्तु मानता है (जैसा शुक्लजी ने उसके विषय में कहा है)। इसके विपरीत वह उनके जोड़े हुए होने के विरोध में ही युक्ति देता है अर्थात् वह अलङ्कार को उक्ति का सम्पूर्ण से पृथक् न किया जानेवाला अज्ञ ही मानता है।

इस अवस्था में अलङ्कार की स्वतन्त्र सत्ता कुछ नहीं और यदि स्वतन्त्र सत्ता है तो वह निरर्थक है। कोचे का कथन है कि यदि रूपक से कोई बात साधारण शब्दावली की अपेक्षा अधिक उत्तम रीति से व्यञ्जित होती है तो वही उसकी अभिव्यञ्जना है। कोचे तो यथार्थ अभिव्यक्ति चाहता है, चमत्कार नहीं। कोचे अलङ्कार और अलङ्कार्य में भेद नहीं मानता है।

ग्राचार्यं शुक्लजी तथा 'कान्य में ग्राभिन्यञ्जनावाद' के रचयिता श्रीसुधांशुजी कोचे के इस मत से कि ग्रलङ्कार ग्रीर ग्रलङ्कार्य में भेद नहीं है, सहमत नहीं हैं। उनके मत से—ग्रलङ्कार-ग्रलङ्कार्य का भेद मिट नहीं सकता'—यह बात चाहे ठीक हो किन्तु कोचे का उपर्युक्त उद्धरण उसे ग्रलङ्कारवादी होने के ग्राभियोग से पूर्णतया मुक्त कर देता है। 'प्रस्तुत के मार्मिक रूप-विधान का स्याग ग्रीर केवल प्रचुर ग्रप्रस्तुत रूप-विधान में ही प्रतिभा या करूपना का प्रयोग' (ये शब्द शुक्लजी के हैं)—यह प्रवृत्ति हिन्दी में चाहे कहीं से ग्राई हो (सम्भव है ग्रपने यहाँ के ही ग्रलङ्कारवादियों की देन हो ) किन्तु कोचे से नहीं ग्राई।

अब हम देख सकते हैं कि कोचे का 'उक्ति-वैचित्र्य' से कहाँ तक सम्बन्ध है? कोचे ने उक्ति को प्रधानना वी है, उक्ति-वैचित्र्य को नहीं। उसके मत से सफल अभिव्यक्ति या केचल अभिव्यक्ति कला या सौन्दर्य अभिव्यक्तावाद है क्योंकि अभिव्यक्ति यदि सफल नहीं है तो अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति वहीं है । इसीलिए अभिव्यक्तिनावद और वक्रोक्तिवाद की समानता नहीं है, जैसा कि शुक्लजी ने माना है—'क्रोचे का 'अभिव्यक्तिनावद' सच पृक्षिए तो एक प्रकार का 'वक्रोक्तिवाद' है। संस्कृत-साहित्य के चेत्र में भी कुन्तल नाम के एक आचार्य 'वक्रोक्ति: काव्यजीवितम्' कहकर उठे थे।' (चिन्तामिण: भाग २, काव्य में अभिव्यक्तनावाद, एष्ट २१२)—इस सम्बन्ध में अभिव्यक्तनावाद और वक्रोक्तिवाद का अन्तर सुधांशुजी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में बतलाते हुए दो बातों की और ध्यान आक्षित किया है:—

- (क) 'वक्रोक्तिवाद की प्रकृति खलङ्कार की खोर विशेष तत्पर दिखाई देवी है, लेकिन ध्रभिव्यक्षनावाद का नाह्य रूप से खलङ्कार के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। खलङ्कार खनुगामी होकर ध्रभिव्यक्षना के पीछे चल सकता है, वक्रोक्ति के साथ की भाँति सहगामी होकर नहीं।'
- (स्त्र) 'श्रभिव्यक्षनावाद' में वक्षतापूर्ण उक्तियों का तो मान है ही, साथ ही स्वभावोक्तियों के लिए भी उसमें यथेष्ट स्थान है। जिस उक्ति से किसी दश्य का मनोरम विम्बग्रहण ही वह वक्षताहीन रहने पर भी श्रभिष्यक्षनावाद की चीज है।

—कार्य में फ्रिमिच्यक्षनावाद (श्रिमिच्यक्षनावाद श्रीर कला, पृष्ट ५१) वक्षोवितकार नित्य की बोलचाल की रीतिसे सन्तुष्ट नहीं होते— 'वक्षोक्ति प्रसिद्धामिधानव्यितरेकिणी विचिन्नेवाभिधा' (वक्षोक्तिजीवित, ११९१ की टीका )। में तो यह कहूँगा कि 'ग्रिमिच्यक्ष्णनावाद' में स्वभावोगित श्रीर वक्षोवित का भेद ही नहीं है। उक्ति केवल एक ही प्रकार की हो सकती है। यदि पूर्ण श्रीभव्यक्ति वक्षोवित द्वारा होती है तो वही स्वभावोक्ति या उक्ति ह, वही कला है। वाग्वैचित्रय का मान वैचित्रय के कारण नहीं है वरन् यदि है

<sup>&</sup>quot;... We may define beauty as successful expression, or better, as expression and nothing more, because expression, when it is not successful, is not expression."

<sup>-</sup>Croce (Aesthetic feelings, Page 129)

हाँ, वह प्रवश्य है ग्रौर इसीलिए उसको नीति तथा सदाचार के बन्धन में फ्राना पड़ता है।

योरोप में रस्किन, टाल्स्टाय, ग्राई० ए० रिचर्ड्स काव्य का नीति से सम्बन्ध मानते हैं। बेडले साहब यद्यपि कलावादी हैं तथापि उन्होंने काव्य में कोरे ग्राकार (Form) की महत्त्व नहीं दिया है। वे तो पूरे काव्य को महत्त्व देते हैं जिसमें सामग्री ग्रीर ग्राकार दोनों सम्मिलित हैं। दोनों का पार्थक्य नहीं हो सकता। वे शैली और ग्रर्थ दोनों को महत्त्व देते हैं किन्तू दोनों को एक-दूसरे से अलग नहीं मानते। वे एक प्रकार से 'वागर्थाविव सम्पन्ती' तथा 'गिरा श्ररथ जल-बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न' के मानने वाले हैं। काव्य का ग्रर्थ काव्य के बाहर नहीं रहता। काव्य की चाहे ग्रीभ-व्यञ्जन मर्थ कहिए ग्रीर चाहे ग्रथंपूर्ण शैली—'So that what you apprehend may be called indifferently an expressed meaning or a significant form,' बेडले ने काव्य ग्रीर जीवन को दो समानान्तर दिशाग्रों में चलता हुगा बतलाया है। जीवन में वास्तविकता है, कल्पना नहीं; काव्य में कल्पना है किन्तू वास्तविकता की कमी रहती है। मम्मट ने भी तो काव्यप्रकाश की पहिली कारिका में काव्य को ब्रह्मा की सुष्टि के नियमों से परे माना है-'नियतिकृत नियमरहिताम्'-ग्रीर उसे 'श्रनन्य-परतन्त्राम्' भी कहा है। ग्राचार्य सुक्लजी ने बेडले के विरुद्ध रिचर्ड्स को महानता दी है।

विश्वनाथ श्रीर मम्मट:—हमारे यहाँ भी यह प्रश्न दूसरे रूप से उठा है। श्रव्हालित्व दोष माना ही जाता है। कहा जाता है कि कालिदास को 'कुमार-सम्भव' में पार्वती-परमेश्वर के (जिनकी वन्दना उन्होंने 'रघुवंश' के श्रादि में की है) शृङ्कार-वर्णन के कारण कुल्ट हो गया था श्रीर शायद इसी कारण उनका ग्रन्थ भी श्रपूर्ण रहा। किन्हीं ग्राचार्यों ने यह भी लिखा है कि ग्रच्छे कवियों का संसर्ग पाकर ग्रनौचित्य भी श्रीचित्य हो जाता है, ऐसे श्राचार्य कलावादी ही कहे जायेंगे। पण्डित उदयशङ्कर भट्ट ने 'कुमारसम्भव' नाम के नाटक में कला श्रीर ग्राचार का संघर्ष दिखाकर ग्राचार के ऊपर कला की विजय कराई है। स्वयं सरस्वती देवी ने कला का पक्ष लिया है, यह कलावाद का श्रभाव है। साहित्यदर्पणकार विश्वनाथ श्रीर काव्यप्रकाशकार मम्मट दोनों हो ने कालिदास को प्रकृति-विपर्यय का श्रथांत् दिव्य प्रकृतियों के शृङ्कार-वर्णन का दोषी टहराया है। साहित्यदर्पणकार ने रस श्रीर भाव के ग्रनौचित्य को ही भावाभास श्रीर रसाभास कहा है—'श्रनौचित्यववृत्तत्व श्राभासो रसभावयोः' (साहित्यदर्पण,

३।२६२) । क्षेमेन्द्र ने ग्रीचित्य को सर्वापिर रवसा है—'श्रीचित्यं रसिस्तस्य स्थितं काब्यस्य जीवितम्' (श्रीचित्य-विचार-चर्चा) ।

प्राचीन स्राचार्यों ने काव्य को नीति से अछूता नहीं माना है। नीतिकार केवल उपदेश देता है, काव्यकार उसे कान्ता के वचनों-का-सा मृदुल भीर मनोहर बना देता है। 'कान्तासमित्रतयोपदेशयुजे' को गम्गट ने काव्य के प्रयोजनों में माना है किन्तु उन्होंने काव्य को 'नियतिकृतनियमरिहता' कहकर ब्रह्मा की सृष्टि के नियमों से स्वतन्त्र रखा हैं।

गोस्वामी तुलसीदास :—गोस्वामीजी ने अपने काव्य को 'स्वान्त:सुखाय' लिखा हुआ कहा है — 'स्वान्त:सुखाय तुलसी रघुनाथगाथा, भाषानिबन्ध-मितमं जुलमातनोति' (रामचिरतमानस, बालकारङ)। स्वान्त:सुखाय कलावाद का गुद्धतम रूप है। तुलसी की कला, यश, धन और मान-प्रतिष्ट्य के प्रलोभनों से परे थी किन्तु नीति और मर्यादा-पालन से विशिष्ट थी। उनके लिए श्रेय और प्रेय में अन्तर न था। ऐसे लोगों के लिए जिनका अन्तःकरण विकृत है, स्वान्तःसुखाय बड़ी भयानक वस्तु हो जाती है। वास्तव में तुलसीदासजी के स्वान्तःसुखाय का उतना ही अर्थ है कि वे उसे अर्थ के प्रलोभन से परे रखना चाहते थे। तभी तो उनको बुधजनों के आदर की फिक थी और इसीलिए उन्होंने लिखा है:—

'जो प्रबन्ध बुध नहिं श्रादरही। सो श्रम वादि बाल किन करहीं॥' —रामचरितमानस (बालकाएड)

यही कला की प्रेषशीयता है। तुलसीदास की कविता का भ्रादर्श कोरा कलाबाद न था, वे पूर्रण हितवादी थे:----

'कीरति भिषात भूति भित्त सोई । सुरसिर सम सब कहाँ दित होई ॥' ——रामधरितमानस (बालकागड)

काव्य ग्रौर नीति का प्रश्न बड़ा जटिल है। जो लोग काव्य को नीति से
परे रखना चाहते हैं वे उसके क्षेत्र में सीन्दर्ग का ग्रवाधित राज्य देखना चाहते
हैं किन्तु काव्य के राज्य को हम यदि व्यापक मानें ग्रौर
उपसंहार उसका ग्रधिकार पूरे जीवन पर समक्ता जाय तो उसमें
सत्यं, शिवं ग्रौर सुन्दरम् तीनों का समन्वय होना
चाहिए। काव्य का क्षेत्र रेखागिसात की गाँति संकुचित नहीं है। स्विनानं
की तरह रेखागित के उपमान पर काव्य को नीति-निर्पेक्ष
कहना उचित न होगा। जितना ही राज्य व्यापक होगा, उत्तना ही बन्धन
ग्रिक होगा ग्रौर उतने ही ग्रंश में दूसरों से ग्रनुकूखता प्राप्त करनी पड़ेगी।

कलाकार समाज से बाहर नहीं रह सकता. उसका नागरिक-रूप उसके कला-कार-रूप से पृथक् नहीं। यदि वह तीन लोक से न्यारी अपनी मथुरा बसाकर रहें तो केवल मौन्दर्य भी नीति-विद्यन्त हो अपूर्ण रहेगा। वाह्य मौन्दर्य नीति के आन्तरिक मौन्दर्य के बिना 'विष-रस भरे कमक घट' की भाँति अग्राह्य रहेगा। अतः नीति का प्रश्न उपेक्षणीय नहीं है। काव्य में जिस प्रकार मौन्दर्य और नीति का विच्छेद नहीं हो सकता उसी प्रकार अन्य विषयों का भी नहीं। केवल आकार खोखला रहता है, कोरी सामग्री भी मिट्टी के ढेर की भाँति अनाकर्षक रहती है। वह सुन्दर शैली को ही पाकर निखरती है:——

'मानते हैं जो कला के अर्थ ही, स्वाधिनी करते कला को व्यर्थ ही। वह तुम्हारे और तुम उसके लिये, चाहिये पारस्परिकता ही प्रिये।' —साकेत (प्रथम सर्ग, पृष्ट २१)

## १= : समालोचना के मान

'स्वामी मिस्रं च मंत्री च शिष्यश्चार्थे एव च, कवेभैवति हि चिद्यं किं हि तद्यन्न भावकः।'

#### - काड्यमीमोसा

यालोचना शब्द 'लुच' धातु से, जिसका ग्रर्थ देखना है, बनी है।
यह वहीं धातु है जो 'लोचन' शब्द में है। समीक्षा का भी यही ग्रर्थ है।
सम्बक् प्रकार से देखने में बस्तु या कृति का प्रभाव

ब्युत्पति श्रीर ग्रास्वा उद्देश्य नैतिक

यास्वाद, उसकी व्याख्या श्रीर उसका शास्त्रीय तथा नैतिक मूल्याङ्कान सभी बातें श्राजाती हैं। श्रालीचक समाज का प्रतिनिधि बन कृति को देखता है, समाज को

उसके मूल्यतम तथ्यों से परिचित कराता है और लोकहित की दृष्टि रो उसका मूल्याङ्कन कर लेखक को भी दिशा-निर्देश करता है। श्रालोचक लेखक शीर पाठक के बीच में दुभाषिये-का-सा काम करता है शीर समाज तथा कलाकारों को पारस्परिक सम्पर्क में लाकर लेखक के साथ ही नये विनारों शीर भावों को चलन देने में सहयोग प्रदान करता है। श्राचार्य राजशेखर ने भाविषत्री प्रतिभा (सर्थात् स्थानचक की प्रतिभा) का उद्देश्य बतजाते हुए लिखा है:—

'सा च कवे: श्रममभिप्रायं च भावयति। तया खलु पः लितः कवेर्व्यापारतसः श्रम्यथा सोऽवकेशी स्थात्।'

#### --काष्यमीमांसा

ग्रयित् वह किव के श्रम और उसके उद्देश्य तथा तात्पर्य को प्रकाश में लाता है। उसके (भावक की प्रतिभा के) ही कारण किव के व्यापार का यूक्ष फलता है अर्थात् उसके उद्देश्य की सिद्धि होती है अन्यथा वह निष्फल रहती है। भावक के ही सहयोग से किव की प्रतिभा प्रकाश में आती है और उसके विचारों और भावों का प्रसार होता है। मेथ्यू आर्नल्ड (Mathew Arnold) ने भी ग्रालोचना का कार्य ऐसा ही माना है:—

'Simply to know the best that is known and thought

अर्थात स्वामी, भित्र, मन्त्री, शिष्य और आचार्य—ऐसा कीनसा सन्बन्ध है जो भावक या श्रालोचक का कवि के साथ नहीं होता।

स्नात्मभाव पृथक् हैं किन्तु उसके काव्यरसास्वाद में दोनों के स्नलीकिक स्नात्मभाव मिल जाते हैं—'In order to judge Dante, we must raise ourselves to his level: let it be well understood that empirically we are not Dante, nor Dante we; but in that moment of judgment and contemplation, our spirit is one with that of the poet, and in that moment we and he are one single thing.'

—Croce (Aesthetic—Taste and Art, Page 199) इस उद्धरण को देखते हुए कोचे तथा उसके अनुयायी पाइचात्य समीक्षकों को व्यक्तिवादी कहना (जैसा आचार्य शुक्लजी ने साधारणीकरणवाले लेख में कहा है) उनके साथ अन्याय होगा।

#### कलावाद

यद्यापे ग्रभिव्यञ्जनावाद श्रीर कलावाद दोनों का लक्ष्य एक ही है तथापि जस लक्ष्य तक की पहुँच में इन दोनों के दृष्टिकोएा में भेद है। श्रभिव्यञ्जनावाद ग्रभिव्यक्ति के सौन्दर्य पर बल देता है, जिसका फल यह कला श्रीर नीति होता है कि ग्रभिव्यक्ति का ढंग मुख्य हो जाता है ग्रौर ग्रभिव्यक्ति का विषय गौएा। कला का ग्रथ है 'कला कला के लिए', जिसका ग्रभिप्राय यह होता है कि कला नीति श्रौर उपयोगिता के बन्धनों से परे है। उसमें केवल सौन्दर्य का ही साम्राज्य है ग्रौर उसकी जाँच का मापदण्ड सौन्दर्य ही होना चाहिए।

वास्तव में कोचे का सौन्दर्य-विधान नीति श्रीर उपयोगिता के शासन से मुक्त है। यदि कला श्रान्तरिक ही है, मानसिक श्रभिन्यवित-मात्र है तो वह नीति के शासन से बाहर है क्योंकि नीतिकार की वहाँ तक पहुँच ही नहीं। कलाकृतियाँ अवस्य नीति का विषय बन सकती हैं। कलाकृतियों का सम्बन्ध स्वयंप्रकाशज्ञान से नहीं है वरन् वे व्यावहारिक किया का फल हैं। व्यावहारिक किया (Practical Activity) का नीति से सम्बन्ध है। कलाकार स्वयंप्रकाशज्ञान की मानसिक श्रभिन्यवित करने में विवश है, इसलिए वह दोषी नहीं ठहराया जा सकता किन्तु वह श्रपनी मानसिक श्रभिन्यवित को शब्दों या रेखाओं की श्रभिन्यवित देने में स्वतन्त्र हैं। यह व्यावहारिक किया है और यदि उसकी श्रभिन्यवित समाज के श्रादशों के विरुद्ध पड़ती है तो वह श्रपनी मानसिक श्रभिन्यवित को वाह्य प्रकाश न दे। कलाकार की स्वतन्त्रता मानसिक श्रभिन्यवित

तक ही सीमित है, इसलिए कोचे कलाकार की स्वयंत्रकाशजन्य अभिव्यवित की आन्तरिक स्वतन्त्रता को बाह्य कृतियों (Works of Art) पर लागू नहीं करता। वाह्य प्रत्यक्षीकरण (Externalization) नीति और उपयोगिता के शासन में आजाता है:—

'But it would be erroneous to maintain that this independence of the vision or intuition or internal expression of the artist should be at once extended to the practical activity of externalization and of communication, which may or may not follow the aesthetic fact. If art be understood as the externalization of art, then utility and morality have a perfact right to deal with it; that is to say, the right one possesses to deal with one's own household.'

—Croce (Aesthetic—Technique and the Art, Page 191 and 192)

ं इस उद्धरण को देखते हुए हम यह नहीं कह सकते कि कोचे गीति श्रीर उपयोगिता की नितान्त उपेक्षा करता है।

कोचे तो कला के साथ उपयोगिता का भी समन्वय मानता है। उपयोगिता ही सौन्दर्य का रूप घारण कर लेती है। जो पोशाक मनुष्य की परिस्थिति और ग्रावह्यकताओं के अनुकूल होगी वही सुन्दर कही जायगी:—

'A garment is only beautiful because it is quite suitable to a given person in given condition.'

— Croce (Aesthetic—Nature and Art, Page 167) 'कला कला के लिए हैं'—इस सिद्धान्त का जन्म फांस में हुआ है। इसके कई रूप हैं, कुछ अच्छे और कुछ बुरे किन्तु कला की निरपेक्षता का मूल सूत्र व्यापक रूप से दिखाई देता है। कलावादी प्रायः नीति कलावाद की व्याख्या की उपेक्षा करते हैं, वे काव्य का जीवन से कोई सम्बन्ध और अन्य मत नहीं स्वीकार करते और कला को विधि-निषेध के प्रपञ्च से परे मानते हैं। उनके विचार का सार यह हैं—प्रत्यंक वस्तु का क्षेत्र अलग है और अपने क्षेत्र में उसे पूर्ण स्वराज्य (Autonomy) प्राप्त है। विज्ञान में हम सत्य की खोज करते हैं और उस सत्य की खोज में कभी-कभी जैसे मुर्वे चीरते समय बड़ी वीभत्सता का भी सामना करना पड़ता

श्रभिव्यक्जनावाद एवं कलावाद-कलावाद की व्यख्या श्रीर श्रन्य सत २४१

हैं। उस समय मुन्दरता के लिए हम सत्य का बिलदान नहीं करते। दर्शन-शास्त्र या गिएत-शास्त्र के लोहे के चने चगते समय हम उनमें किवता का रस न पाकर उन शास्त्रों को हेय नहीं समक्तते। धर्म में घोर तप श्रीर संयम का विधान देखकर हम उसे सौन्दर्य के मापदण्ड से नहीं नापते, फिर बिचारी कला को सत्य श्रीर नीति के शासन में क्यों जकड़ा जाय?

यास्कर वाइल्ड और स्पिन्गर्न :—ऐसी ही विचारधारा में पड़कर 'ग्रास्कर वाइल्ड' (Oscar Wilde) ने जिन्होंने स्वयं प्रपनी कृतियों में सवाचार की अवहेलना की है, कहा है—'समालोचना में सबसे पहली बात यह दें कि समालोचक की यह परख हो कि कला और याचार के चेत्र प्रथक्-प्रथक् हैं'। (चिन्तामिण : भाग २, काव्य में अभिव्यव्जनावाद, पृष्ट १८४)। जे० ई० स्पिनार्न (J. E. Spingarn) ने इसी बात को जरा हास्यर्गाभित भाषा में कहा है—'शुद्ध काव्य के भीतर सदाचार-दुराचार ढ इना ऐसा ही है जैसा कि रेखागिणित के समित्रकोणित्रभुज को सदाचारपूर्ण कहना और समिद्धबाहुत्रिभुज को दुराचारपूर्ण।' (चिन्तामिण : भाग २ काव्य में अभिव्यव्जनावाद पृष्ट १८४)

'To say that poetry as poetry is moral or immoral is as meaningless to say that an equilateral triangle is moral and an icosceles triangle immoral.'

जोशीजी: --हमारे हिन्दी लेखकों में श्रीइलाचन्द जोशी भी इसी मत के श्रनुयायी है, देखिए: --

'विश्व की इस अनन्त सृष्टि की तरह कता भी आनन्द का ही प्रकाश है। उसके भीतर नीति, तस्य अथवा शिचा का स्थान नहीं। उसके अलोकिक मायाचक से हमारे हृदय की तन्त्री आनन्द की मङ्कार से बज उठती है, यही हमारे लिए परम लाभ है। उच्च अङ्ग की कला के भीतर किसी तस्य की खोज करना सौन्दर्य-देवों के मन्दिर को कलुषित करना है।'

—साहित्य-सर्जना (कला श्रीर नीति, पृष्ठ १४)

डाक्टर रवीन्द्रनाथ ठाकुर :—रिव द्वावू सौन्दर्थ को प्रयोजनरहित मानते हुए भी उसके पूर्ण विकास को मङ्गलमय मानते हैं। मङ्गल में उपयोगिता के साथ सौन्दर्य की भावना रहती है वह सौन्दर्य उपयोगिता के परे की वस्तु है। वे सौन्दर्य को स्वार्थ की तुच्छ भावना से ऊँचा रखना चाहते हैं किन्तु वे सौन्दर्य-बोध के लिए संयम आवश्यक मानते हैं, देखिए:—

'सौन्दर्य ने हमारी प्रवृत्तियों को संयत कर दिया है। उसने संसार क

साथ एकमात्र प्रयोजन के सम्बन्ध को न रखकर शानन्द के सम्बन्ध को स्थापित कर दिया है। प्रयोजन के सम्बन्ध में हमारी दीनता है; श्रानन्द के सम्बन्ध में हमारी मुक्ति है।

—साहित्य (सीन्दर्य-बोध, पृष्ठ ३३)

'इसी तरह सीन्दर्य-बोध की यथार्थ परिपक्वता, प्रवृत्ति, की चञ्चलता श्रीर श्रसंयम के साथ कभी एक ही स्थान पर नहीं रह सकती। दोनों परस्पर-विरोधी हैं।'

--साहित्य (सीन्दर्य-बोध, पृष्ठ ३८)

'हम मङ्गल को सुन्दर कहते—वह श्रावश्यकता को पूर्ण करने की दृष्टि से नहीं।'''लच्य राम के साथ-साथ बन को गए, यह बात वीया के तारों के समान एक सङ्गीत को बजा देती है'''हम यह बात हसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि यद छोटा भाई बड़े भाई की सेवा करे तो इससे समाज का कल्याया होता है। हम यह बात इसलिए कहते हैं क्योंकि यह बात सुन्दर है। यह बात सुन्दर क्यों है ? बात यह है कि जितनी भी मङ्गल वस्तुएं" हैं उनका समस्त संतार के साथ एक गम्भीर सामञ्जस्य है। उनका समस्त मनुन्यों के मन के साथ एक निगूद मेल है। यदि हम सत्य के मङ्गल का पूर्य सामञ्जस्य देख सकें तो किर सौन्दर्य हमारे लिए श्रगोचर नहीं रहता'''हमारे पुरायों में लच्मी केवल सौन्दर्य श्रौर एश्वर्य की ही देवी नहीं है वह मङ्गल की भी देवी है। सौन्दर्य-मूर्त्ति ही मङ्गल की पूर्ण मूर्ति है श्रौर मङ्गल मूर्ति ही सौन्दर्य का पूर्य स्वरूप है।

--साहित्य (सीन्दर्य-बोध, पृष्ठ ४३ तथा ४४)

बेडले-बेडले (A. C. Bradley) ने भी कान्य के लिए कान्य (Poetry for Poetry's sake) वाले लेख में इस पक्ष का समर्थन किया है किन्तु उन्होंने कान्य या कला को स्वतन्त्र और निरपेक्ष रखते हुए यह माना है कि शुद्ध कला के दृष्टिकोण से कला के मूल्य को कला के ही मापदण्ड से, जो सीन्दर्य का है, नापना चाहिए लेकिन नागरिक के दृष्टिकोण से यह आवश्यक नहीं कि कलाकार की सभी कृतियाँ अकाश में आयें। यही कोचे का भी मत हैं। बेडले ने बतलाया है कि इसेटी (Rossetti) ने अपनी एक कविता को जिसे परम मर्यादावादी टेनीसन ने भी पसन्द किया था लोकमर्यादा के भङ्ग होने के भय से प्रकाश में नहीं आने दिया। इसके सन्वन्ध में बेडले साहब का कथन है कि उसका यह निर्णय नागरिक की हैसियत से था कलाकार की हैसियत से नहीं, लेकिन प्रश्न यह हो सकता है कि क्या कलाकार नागरिक नहीं है।

is the world, and by in its turn making this known, to create a current of true and fresh ideas.'

-Essays in Criticism, 1 (page 18)

अर्थात् आलोचना का कार्य केवल उत्तमोत्तम जो वातें जानी गई हैं उनका जानना और बदले में उनको दूसरों के लिए जनाना और इस प्रकार सच्चे तथा ताजा विचारों का प्रवाह उत्पन्न कर देना है। ग्रालोचना का यह मुख्य उद्देश्य है किन्तु इसके "साथ कवियों वा लेखकों के गुण-दोषों का विवेचन वा उन ग्रादशीं और सिद्धान्तों का बतलाना भी जिनके ग्रन्तृक कि लोग ग्रपनी रचनाएँ करें, ग्रालोचक के कार्यों में से है। ये ही ग्रालोचना के उद्देश्य और प्रकार हैं। ग्रालोचनाएँ भिन्त-भिन्न प्रकार की होती हुई भी उनका मूल उद्देश्य कि की कृति का सभी दृष्टिकोग्गों से ग्रास्वाद कर पाठकों को उस प्रकार के ग्रास्वाद में सहायता देना, उनकी रुचि को परमाजित करना एवं साहित्य की गति-विधि निर्धारित करने में योग देना है।

यह ऊपर बतलाया जा चुका है कि आलोचक का उत्तरदायित्व किव श्रीर पाठक दोनों के प्रति है। इस प्रकार उसका भार किव के बोभ से भी अधिक बोभिल है। इस भार के निर्वाह के लिए समालोचक के उसमें कुछ गुण अपेक्षित हैं। उनमें सबसे पहला गुण है,

समालायक के उसमें कुछ गुण अपाक्षत है। उनमें सबस पहला गुण है, श्रावश्यक गुर्ण आलोच्य विषय का पूरा-पूरा ज्ञान । आलोचक ने चाहे

लिखान हो किन्तु उसमें स्वयं उस विषय को भली प्रकार

समक्तने और समकाने की योग्यता होनी चाहिए। ऐसा कहा गया है कि जो लोग लेखक होते हैं वे मत्सरी हो जाते हैं:---

'यः सम्यग्विविनक्ति दोषगुण्योः सारं स्वयं सःकविः सोऽस्मिन् भावक एव नास्त्यथ भवेदे वान्न निर्मस्सरः।'

—काब्यमीमांसा

अर्थात् जो सत्किव स्वयं दोष-गुण का सार जानता है वह भावक नहीं होता और यदि होता है तो मात्सर्यरहित नहीं होता तथापि हमको यह भी ध्यान रखना चाहिये कि—'विद्वानेव विजानाति विद्वज्जनपरिश्रमम्' — विद्वान् ही विद्वान् का परिश्रम जानता है। दूसरा गुण जो समालोचक में आवश्यक है वह सह्दयता और सहानुभूति का है। समालोचक को किन या लेखक के ही दृष्टि-कोएा से उसकी कृति में प्रवेश करने की आवश्यकता होती है। तुलसीदास कि ग्रन्थों के मूल्याङ्कन के लिए भक्तहृदय अमेक्षित है। ग्रालोचक को भी अपना दृष्टिकोएा लेखक के दृष्टिकोएा से मिला लेने की आवश्यकता रहती है। तीसरा गुएा ग्रालोचक में निष्पक्षता का होना ग्रावश्यक है। उसको रचियता के प्रति कोई पूर्तग्राह न होना चाहिए। उसका सम्बन्ध कलाकार से नहीं वरन् कृति से होना चाहिए। निष्पक्ष ग्रालोचक ही मत्सरताशून्य हो सकता है। हमारे यहाँ मत्सरता के ग्रातव पर बड़ा बल दिया गया है। ग्रान्तिम बात जो ग्रालोचक में वाञ्छनीय है वह है ग्रपने विचारों ग्रीर प्रभावों को कौशल के साथ ग्राभिव्यक्ति करने की शिवत। ग्रालोचक स्वयं भी ग्रपनी कला के सम्बन्ध में कलाकार होता है। श्रुवलजी की सफलता का बहुत-कुछ रहस्य उनकी कुशल ग्राभिव्यक्ति में ही था। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि किव में सहानुभूतिपूर्ण ग्रुगन्भूति के साथ कुशल ग्राभिव्यक्ति का होना ग्रावश्यक है।

कविवर रस्ताकर ने 'Popes Essays on Criticism' के आधार पर लिखे हुए समालोचनादर्श में आलोचक के गुरा इस प्रकार गिनाये हैं :--

'सके दिखाय मित्र कों जो तिहि दोष यसंसे, खी सहव सत्रुहुँ के गुन कों भाषि प्रसंसे ? धारें रस यनुभव जथार्थ, पै नहिं इक खंगी, प्रंथिन की घी मनुष-प्रकृति की ज्ञान सुढंगी, खित उदार याजाप, हृदय यभिमान-विहीनी, खी मन सहित प्रमान प्रसंसा रुचि सों भीनी। पहिलें ऐसे रहे बिवेचक ऐसे सुचितमन यार्यवर्त में भए सुभग जुग में कतिपय जन।

---र्त्नाकर: पहला भाग (काशी ना० प्र० सभा, पृष्ठ ४७) भिन्न-भिन्न लेखकों ग्रीर समालीचकों ने समालीचना के भिन्न-भिन्न पक्षों पर बल दिया गया है---किसी ने गुरा-दोष-विवेचन पर तो किसी ने व्याख्या पर । इन्हीं उद्देश्यों ग्रीर ग्रादशों पर ग्रालीचना के

समालोचना प्रकार भ्रवलम्बित रहते हैं। भ्रालोचनाओं के वर्गीकरण के प्रकार में कुछ लोग मनोवैज्ञानिक कम को महत्त्व देते हुए प्रभावात्मक भ्रालोचना को पहले रखते हैं ( जैसा इस

पुस्तक में है ) और कुछ लोग ताकिक कम को महत्त्व देते हुए सैद्धान्तिक आलोचना को प्राथमिकता देते हैं। सभी प्रकार की आलोचनाएँ प्रपना-ग्रपना महत्त्व रखती हैं। ग्रालोचना के मुख्य चार प्रकार हैं—(१) सैद्धान्तिक आलोचना, जिसमें काव्य के आदर्श और विभिन्न रूपों के शिल्पविधान पर विवेचन किया जाता है, (२) निर्णयात्मक ग्रालोचना, जिसमें उन नियमों के आधार पर गुण-दोष-विवेचन की तथा श्रेणीबद्ध करने की प्रवृत्ति रहती है,

(३) व्याख्यात्मक ग्रालोचना, जिसमें कृति को महत्त्व देकर उसका सार ग्रीर ग्रान्तिरिक रहस्य पाठक को ग्रवगत् कराया जाता है, (४) प्रभावात्मक ग्रालोचना, जिसमें ग्रालोचक ग्राप्ते मन के प्रभावों को बतलाता है। उसमें बह ग्रप्ते को महत्त्व देता है। मनोवैज्ञानिक कम से ग्रात्मप्रधान या प्रभावात्मक ग्रालोचना पहले ग्रायगी ग्रीर सैद्धान्तिक पीछे किन्तु महत्त्व की दृष्टि से सैद्धान्तिक ग्रालोचना पहले ग्रायगी क्योंकि निर्ण्यात्मक ग्रालोचना उसी पर निर्भर रहती है। हमारे यहाँ यद्यपि इस प्रकार का नामकरण नहीं मिलता तथापि सब प्रकार की ग्रालोचनाएँ होती थीं। भावक शब्द ही व्याख्यात्मक ग्रालोचना का द्योतक है। टीकाएँ भी व्याख्यात्मक ग्रालोचना के रूप में ही होती थीं। गुण-दोष-विवेचन गुण-दोषों के प्रकरण में रहता था। भामह, राजशेखर ग्रीर मम्मट ग्राद्वि के ग्रन्थ सैद्धान्तिक ग्रालोचना के ही ग्रन्थ हैं।

राजशेखर द्वारा प्रतिपादित प्रकार :--राजशेखर ने चार प्रकार के भावक माने है-(१) ग्ररोचकी, (२) सत् एाभ्यवहारी, (३) मत्सरी, (४) तत्वा-भिनिवेशी। ग्ररोचकी वे होते है जिनको कोई काव्य रुचता नहीं। यह अरोचकता दो प्रकार की होती है-(क) नैसिंगकी ग्रीर (ख) ज्ञानयोनियाली। नैसर्गिकी स्वभाव से ही होती है। ऐसे ही लोगों के लिये कहा गया है-'ग्ररसिकेषु कवित्तनिवेदनं शिरसि मा लिखि मा लिख'। ज्ञानजा या ज्ञानयोनि-वाली वह होती है जो एक ज्ञान में विशेषता प्राप्त कर छेने पर दूसरे ज्ञान के प्रति उदासीनता की जननी होती है। जैसे वैयाकरण की श्रृङ्गार का काव्य नहीं रचता अथवा बहुत-से भनत लोग कह देते हैं कि 'बिहारी-सतसई' की सब प्रतियाँ समुद्र में ड्वो देना चाहिए, ऐसे लोग ग्रालोचक बनने की योग्यता नहीं रखते । सत्गाभ्यवहारी दूसरा छोर है, वे सर्वभक्षी होते हैं । उनको घास-फूस, कूड़ा-करकट सभी अच्छा लगता है। ऐसे लोग ही जो कुछ सामने आता है उसके लिए बाह-बाह कह उठते हैं, ये विवेकी नहीं होते । मत्सरी वे होते हैं जो गुण की भी दोष बतलाते हैं। अरोचकी भावक तो अपने स्वाभाविक दोष से एक विषय में अत्यधिक प्रवृत्ति होने के कारण दूसरे की कविता का आस्वादन नहीं कर सकते । मत्सरी लोग मिथ्याभिमान और ईब्यों के कारण दूसरे के गुणों को भी दोष बतलाते हैं। तत्वाभिनिवेशी ही सच्चे आलोचक होते हैं। वे शब्दयोजना के गुण-प्रवगुण देखते हैं, दोषों का सुधार करते हैं ग्रीर रस का ग्रास्वाद करते हैं। ऐसे भावक भाग्य से ही मिलते हैं। वास्तव में यह भावकों की मनीवृत्ति का विश्लेषण है और बहुत मुख्यवान है। अब हम आलोचना के प्रकारों का एक-एक करके विवेचन करेंगे।

ग्रालोचना का कालक्षम चाहे जो कुछ रहा हो किन्तु मनोवैज्ञानिक क्षम से ग्रात्मप्रधान का प्रभाववादी (Subjective or Impressionist)

श्रालोचना का स्थान पहले झाता है। श्रोता, पाठकों वा श्रात्मप्रधान दर्शक का स्वाभाविक हर्षोत्लास इसका पूर्व रूप है। जब श्रालोचना तक यह साध्वाद एक व्यक्ति में सीमित रहता है तब तक उसका विशेष मान नहीं होता है, यदि वह व्यक्ति

विशेषज्ञ हो तो दूसरी बात है। जब यह साधुवाद सामूहिक रूप घारण कर लेता है तब इसका मूल्य वह जाता है। अभावात्मक थालोचना का सामूहिक रूप हमको भरतमृति के नाटचशास्त्र में बतलाई हुई नाटक की सिद्धियों (सफलतायों) में मिलता है। इन सिद्धियों का निर्णय दर्शकों के मस्कराने, हँसने, साधुवाद या उसके विपरीत मानसिक कष्ट को व्यक्त करने बाले वाक्यों तथा हर्षसूचक जनकोलाहल आदि पर निर्भर रहता था। इसी आधार पर निर्णायक-गण पुरस्कारस्वरूप पताका-प्रदान की राजा से सिफारिश करते थे। भरतमृति ने सिद्धियों का इस प्रकार उल्लेख किया है:—

'रिमतार्थहासातिह्ला साध्वहो कष्टमेव या। प्रवृद्धनादा च तथा ज्ञेया सिन्धिस्त वाङ्मयी॥'

-- नाठ्यसास्त्र (२७१४)

इस प्रकार की ग्रालोचनाओं का जब सह्वयों द्वारा लिखा जाना ग्रारम्भ हुग्रा तभी वे समालोचना कहलाने लगीं। इस प्रकार की ग्रालोचनाएँ प्रारम्भिक काल में ही नहीं होती थीं वरन् इस युग में भी इसके पक्षपाती है। उनका कहना है कि ग्रालोचना के लिए इससे बढ़कर गया प्रमाण है कि कृति हमको ग्रच्छी लगी या बुरी लगी। ग्रालोचक का साहित्योद्यान में भ्रमण कर ग्रपने प्रभाव को ग्रंकित कर देना, यही ग्रालोचना का मुख्य ध्येय है:—

'To have sensations in the presence of a work of art and to express them, that is the function of criticism for an impressionist critic'

-Spingarn (The New Criticism)

ऐसी मालोचना में भावनातस्व का प्राधान्य रहता है और बुद्धितस्य का प्रापेक्षाकृत ह्वास रहता है। डाक्टर ग्रमरनाथ का ने स्मरगीयता काव्य का गुख्य गुण माना है, यह भी प्रभाववाद का ही प्रभाव है। सुप्रसिद्ध उपन्यासकार जैनेन्द्रजी भी इस प्रकार की ग्रालोचना के पक्ष में हैं। ऐसे ग्रालोचक एक प्रकार की साहित्यक सदसिद्धिवन-बुद्धि (Literary Conscience) में

विश्वास रख अपनी रुचि को ही स्रन्तिम प्रमाण मानत है। प्रभाववादी आलोचक भी दुष्यन्त की भाँति कहता है:—

'सनां हि संदेहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः'

— श्रभिज्ञानशाकुन्तल (१।२१)

अर्थात् सन्देहास्पद स्थलों में सज्जनों के लिए अन्तःकरण की वृत्ति ही प्रमाण है। यह रुचि जितनी लोकरिच के साथ सामञ्जस्य रखती है और जितनी सुनंस्कृत तथा परिमाजित होती है उतनी ही उसमें 'भिन्नःरुचिहिंखोकः' की अनिश्चयता नहीं रहती है। विषयीप्रधान भिन्नरुचिता इस प्रकार के मान-दण्ड का मुख्य दोष है। इसमें महिंफली दाद और 'वाह! वाह! की प्रवृत्ति रहती है। 'लेखक ने तो कलम तोड़ दी', 'गजब का लेखक है'—पण्डित पर्वासिह शर्मी में भी कहीं-कहीं यही प्रवृत्ति आगई है। 'बिहारी-सतसई' के दोहे तो शक्कर की रोटी हैं, जिधर से तोड़ो उधर से ही मीठे हैं'—ऐसे वाक्य इसी प्रवृत्ति के उदाहरण है। स्रदासजी की प्रशंसा में निम्नलिखित दोहा भी इसका अच्छा उदाहरण है:—

'किथों सूर को सर लग्यो किथों सूर की पीर। किथों सुर को पद लग्यो बेथ्यो एकल सरीर॥'

—स्फुट

इसी प्रकार का एक क्लोक भी है जो यह बतलाता है कि वह कविता क्या भौर वह बनिता क्या जिसके पद-विन्यास से (कविता के सम्बन्ध में शब्दों का संयोजन भौर बनिता के सम्बन्ध में गति-विलास) मन प्रभावित न हो :—

> 'तया कवितया किंवा, तया बनितया च किम्। पदविन्यासमात्रेण, यया न संग्रहीयते मनः॥'

जब लोकरुचि सूत्रबद्ध हो जाती है और युगप्रवर्त्तक कियों की अमर रचनाओं का विश्लेषण कर उनके नमूने के आधार पर सिद्धान्त और नियम निर्धारित किये जाते हैं तब सैद्धानिक आलोचना का जन्म होता सैद्धान्तिक आलोचना है। लक्ष्य ग्रन्थों के परचात् ही लक्षण-ग्रन्थों का निर्माण होता है। भाषा के बाद ही ज्याकरण का उदय होता है। हमारे राजकीय नियम और कानून लोकरुचि और लोकसुविधा के ज्यवस्थाप्राप्त

१. कहीं-कहीं दूसरी पंक्ति का पाठ है---'किथों सूर को पद सुन्यों, तन मन धुनत सरीर ॥'

सूत्र हैं। पाश्चात्य देशों में अरस्तू के काव्य-सिद्धान्त से लगाकर कालरिज, एडीसन, वर्ड्स्वर्थ, बाल्टर पेटर, रिचर्डस, कोचे, स्पिनानं, टी. एस. इलियट, मिडिल्टन मरे. जेम्स स्काट आदि के सैद्धान्तिक ग्रन्थ और इस देश में भरत-म्नि का 'नाटचशास्त्र', दण्डी का 'काव्यादशं', क्षेमेन्द्र का 'कविकण्डाभ रण' राजकोखर की 'काव्यमीमांसा', मम्मट का 'काव्यप्रकाश', विश्वनाथ का 'साहित्य-दर्पण', पण्डितराज जगन्नाथ का 'रसगङ्गाधर' ग्रादि इसी प्रकार की ग्रालोचना के ग्रन्थ हैं। हिन्दी में रीतिकाल के लक्ष्मण-ग्रन्थ, ( जैसे देव के 'भावविलास' मीर 'बाब्दरसायन' नाम के ग्रन्थ, पद्माकर का 'जगिहनोद', भिखारीदास का 'काव्यनिर्णय' ग्रादि) भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र की 'नाटक' नाम की पुस्तिका, पण्डित महावीरप्रसाद द्विवेदी के 'रसज्ञ-रञ्जन' में प्रकाशित 'कवि श्रीर कविता' शीर्षक लेख, डाक्टर श्यामसुन्दरदास का 'साहित्यालोत्तन', सूर्यकान्स शास्त्री की 'साहित्य-मीमांसा', श्राचार्य जुक्लजी की 'चिन्तामणि', सुधांशुजी का 'काव्य में श्रभिव्यञ्जनावाद', पुरुषोत्तमजी का 'श्रादर्श श्रीर यथार्थ', रोठ कन्हैया-लाल पोद्दार का 'काव्यकलपद्भम' रामदिहन मिश्र का 'काव्यालोक' ग्रावि इसी प्रेकार की खालोचना में परिगिएत होते हैं। उर्दू में शम्सउलउलगा मीछाना हाली की 'मुकदमा' नाम की पुस्तक का बहुत मान है। इस प्रकार की प्राली-चना को भ्रॅभेजी में 'Speculative Criticism' कहते हैं।

सैद्धान्तिक स्नालोचना का व्यावहारिक प्रयोग ही निर्णयात्मक श्रालोचना का रूप धारण कर लेता है। निर्णयात्मक श्रालोचन को ग्राँग्रेजी में 'Judicial' Criticism' कहते हैं। पाश्चात्य देशों में श्ररस्तू के

निर्णायात्मक आलोचना काव्यशास्त्र (पोइटिवस) के नियम कुछ रामय तक घेद के विधि-वाक्यों की भाँति ग्रादरणीय श्रीर श्रन्तरणीय

समभे जाते थे। हमारे यहाँ भी बहुत दिनों तक मम्मट श्रीर विश्वनाथ के बत-लाघे हुए गुरा-दोषों के आधार पर काव्य को उपादेय या हेय ठहराने की प्रथा बनी रही। निर्णयात्मक श्रालोचक परोक्षक की भौति काव्य के गुरा-दोषों के आधार पर उसे श्रेगीबद्ध करता है। कवि-कुल-गुरु कालिवास के निम्नोल्लिखित क्लोक में निर्णयात्मक श्रालोचना के श्रादर्श का पूर्वच्च दिखाई पड़ता है:—

> 'तं सन्तः श्रोतुमईन्ति सदसद्वचक्तिहेतवः । हेम्नः संबच्यते ग्रम्मौ विश्वद्धिः स्थाभिकामि।॥'

> > --रघुचेश (१।१०)

अर्थात् उसकी (रघुवशकाच्य की) संत लोग सुनने के अधिकारी हैं। अभिन में ही स्वर्ण के खरे और खोटे होने का पता लगता है। कालितास ने परीक्षा को ही महत्ता दी है। वे प्रचलित लोकमत के पक्ष में न थे। उनका कहना है कि पुराने-मात्र होने के कारण कोई काव्य अच्छा नहीं हो सकता और न नया होने के कारण उपेक्षणीय होता है। सन्त लोग परीक्षा के बाद अपना मत निश्चित करते हैं। मूढ़ लोग आपना मत दूसरों के विश्वास पर बना लेते हैं:—

'पुराणमित्येव न साधु सर्वं न चापि काव्यं नवमित्यवद्यम् । सन्तः परीचयान्यतरञ्जनते मृदः परश्रत्ययनेयबुद्धिः ॥'

-- मालविकाग्निमित्र (१।२)

हमारे यहाँ के सैद्धान्तिक श्रालोचना के ग्रन्थों में गुण-दोशों तथा रीतियाँ आदि के विवेचन में उदाहरएस्वरून दूसरे ग्रन्थों के इलोकों की भी ग्रालोचना हो जाती थी। योरोप में 'पेरेडाइज लौस्ट' (Paradise Lost) आदि महा-काव्यों की श्ररस्तु के बतलाये हुए नियमों तथा यूनानी महाकाव्यों के ग्रादर्श पर आलोचना हुई थी। हिन्दी में ग्राचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी तथा मिश्रवन्धुग्रों ने बहुत-कुछ शास्त्रीय पद्धति पर निर्णायात्मक ढङ्ग से ही ग्रालोचना की है। ग्राचार्य महावीर प्रसादजी ग्रपनी कालिदास की निरंकुशता नाम की पुस्तक के सम्बन्ध में लिखते हैं:—

'कालिदास की निरंकुशता नाम के लेख में शब्द, ग्रथी और रस-कालुब्य के कई उदाहरण दिये गये हैं। काब्य के गुण-दोषों के सम्बन्ध में और भी कितनी ही बातों का विचार उस लेख में किया गया है।'

—रसज्ञ-रंजन (पृष्ठ २७)

निर्णयात्मक त्रालोचना को शास्त्रीय ग्रालोचना भी कहते हैं। इस प्रकार की ग्रालोचना में शास्त्रीय पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग होता है।

यद्यपि निर्ण्यात्मक ग्रालोचना ग्रात्मप्रधान ग्रालोचना की वैयक्तिक रुचि के कारण आई हुई ग्रानिश्चयता को किसी मात्रा में दूर कर देती है तथापि प्राचीन नियमों की स्थिरता के कारण वह साहित्य की

व्याख्यात्मक आलोचना प्रगति में बाधक होती है और उसके आधार पर की हुई आलोचना नई कृतियों के साथ पूरा न्याय नहीं

करती। लक्ष्य ग्रन्थों के पश्चात् ही लक्षण-ग्रन्थों का निर्माण होता है। श्ररस्तू ने ग्रपने समय के नाटकों के ग्राधार पर ही नियम बनाये थे। यदि उसके नियमों पर शेक्सपीयर के नाटकों की परीक्षा की जाय तो वे ठीक न उतरेंगे। यूनानी नाटकों का सङ्कलनत्रय (Three Unities) के नियम का निर्वाह शोक्सपीयर के 'टेम्पैस्ट' ग्रीर शायद एक ग्रीर नाटक में ही हो सका था किन्तु इस कारण उसके ग्रन्य नाटक हेय नहीं कहे जा सकते। ग्राजकल सङ्कलनत्रय

(कालसङ्कलन, स्थलसङ्कलन ग्रीर कार्यसङ्कलन) की ग्रीर नाटककारों का फिर भुकाव हो चला है। उत्तरर रामकुमार वर्मा के एकांकी नाटकों में इनका ग्रन्छा निर्वाह है। भरतमुनि ने जो नियम बनाये थे उनका पालन भवभूति के 'उत्तररामचरित' में हो नहीं हुग्रा। उसमें एक स्थान पर दो ग्रङ्कों के बीच का समय (पहले ग्रीर दूसरे के बीच का) बारह वर्ष का कर दिया है। पहले ग्रङ्क में सीताजी के निर्वासन का हाल है शीर दूसरे में लब ग्रीर कुत्र के ११ वर्ष के हो जाने के पश्चात् उनके वेदाध्यम की बात ग्रावेयी द्वारा कहलाई जाती है—'समनन्तर' च गर्भें काद्रशें वर्ष चार्य ख कदपेनोपनीय गुरुणा- त्रयी विद्यामध्यापितों' (उत्तरसामचरित २।४ के पूर्व)। नियम एक वर्ष से ग्रधिक के समय की ग्राज्ञा नहीं देते—'वर्षादृष्ट्यें न सु कदाचित' (नाट्यसास्त्र, २०।२६)। भवभूति के समय से तो ग्रब गङ्गाजी में बहुत पानी बह चुका है। ग्रव न सो कुलीनता का बह मान ही रहा है (प्राचीन ग्रार्वशों के श्रनुकूल नायक का कुलीन होना ग्रावश्यक था) ग्रीर न सुखान्त होने का ग्राग्रह। ग्रव सन्ध्यों, ग्रवस्थाओं तथा प्रस्तावना ग्रादि का भी बन्धन नहीं रहा।

साहित्य सजीव वस्तु होने के कारण जड़ स्थिरता से ऊँचे रतर की वस्तु है। प्रकृति के नियम अटल चाहे हों फिन्तु उनमें जड़ता है। उनमें सचेतन मनुष्य-का-सा संकल्प और कल्पना का स्थातन्त्र्य कहाँ? काव्य में मनुष्य की सजीवता, स्वच्छन्दता और प्रगतिशीलता पूर्णं छपेए। उत्तर आती है। सन्तान में जनक की पूर्ण प्रतिच्छाया रहती है। प्रतिभा की परिभाष। में ही नवनवोत्मेषशालिनी की क्षर्ण-क्षण की नवीनता आजाती है। उसको आलोचक नियमों के बन्धन में बाँधकर इतने ही हास्यास्पद बन जाते हैं जितने कि 'च्यो चर्ण यन्नवतासुपैति' वाली रमणीयता से विभूषित विहारी की नायिका के चितरे:—

'लिखिन बैठि जाकी सबी गिह गिह गरब गरूर। भए न केते अगत के चतुर (चितेरे कूर॥' —विहारी-रखाकर (दोहा, ३४७)

प्रतिभा को नैस्पिकी कहा गया है—'नैस्निकि च प्रतिभा' (द्यडी)। अँग्रेजी में भी कहावत है—'Poets are born and not made,' बनी हुई चीज तो नियमों में बँध सकती है किन्तु स्वतन्त्र स्फूर्ति की वस्तु नियमों के बन्धनों में नहीं आती है। कविता जय 'नियतिकृतिवसमरिहतां' है तब वह मनुष्य के बनाये हुए नियमों को कब मानने लगी ? इलाजवेथ जाउनिंग ने लिखा है कि नाटक में पाँच ही श्रङ्कों का नियम वर्षों रवखा जाय, पाँच के

दस या पन्द्रह क्यों नहीं ? वृक्ष बढ़ता रहे तो पत्तियों की गिनती से क्या मतलब ? आग जलती रहनी चाहिए उसकी ज्वालाएँ अपना रूप आप सम्हाल लेंगी। संकलनत्रय से क्या लाभ ? जब कि मनुष्य का स्वभाव ही है कि उनको तोड़े।

'Five acts to a play
And why not fifteen? why not ten? or seven?
What matter for the number of the leaves,
Supposing the tree lives and grows? exact
The literal unities of time and place,
When it is the essence of passion to ignore
Both time and place?
Absurd keep up the fire,

And leave the generous flames to scape themselves'.

-Elazabeth Barret Brouning quoted by

Worsfold in the Principles of Criticism (page 234.) यद्यपि नियम भी निराधार नहीं होते, वे लोकहिच के परिचायक होते हैं तथापि उनको पत्थर की लीक बनाना उचित नहीं है। इस प्रकार ग्रालोचना के मुन बदले। प्रगतिशील साहित्य को नियमों की लौह श्रुद्धला में बाँधने की कठिनाई के कारण ग्रालोचना के मान लचीले बनाये गये। ग्रालोचना का ग्रादर्श शास्त्रीय नियमों के ग्राधार पर निर्णय देने का न रहकर कि के ग्रादर्शों को ही प्रधानता देना होगया। ग्रालोचक के सामने ग्रव यह प्रश्न है कि कि का क्या उद्देश्य था, वह क्या कहना चाहता था ग्रीर उसने ग्रपने उद्देश्य का किस प्रकार निर्वाह किया। इसके साथ यह भी प्रश्न उठता है कि जो कुछ वह कहना चाहता था, वह कहाँ तक कहने योग्य था, इसका भी उन्लेख हुग्रा किन्तु इस पर महत्त्व पीछे ही मृल्य-सम्बन्धी ग्रालोचना में दिया गया। इस प्रकार की किव या

<sup>ै.</sup> एक भ्रॅप्रेजी लेखक Walter Savage Landor ने लिखा है:—
'We are out to consider a foolish man has succeeded in a foolish undertaking. We are to consider whether his production is worth anything, and why it is, or why it is not!'

<sup>—</sup>Shipley's Quest of Literature (Page 160 से उद्भत)

लेखक को मुख्यता देनेवाली ग्रालोचना को व्याख्यात्मक या वैज्ञानिक (Inductive) ग्रालोचना कहते हैं।

व्याख्यात्मक श्रालोचना का विशेष विवेचन मोल्टन (Moulton) ने किया है। उन्होंने निर्णयात्मक श्रालोचना ग्रीर व्याख्यात्मक श्रालोचना में तीन भेद बतलाये हैं। पहला भेद तो यह है कि निर्ण्यात्मक श्रालोचना उत्तम-मध्यम का श्रेणी-भेद (जैसा ध्वनिकाव्य ग्रीर गुणीभूतव्यङ्गच में हैं) स्वीकार नहीं करती है। व्याख्यात्मक ग्रालोचना केवल प्रकार-भेद मानती है। वह वैज्ञानिक की भौति वर्गभेद तो करती है किन्तु उनमें ऊँच-नीच का भेद नहीं बतलाती। वैज्ञानिक लोग मञ्जरीयाले नाज (जैसे गेहूँ, जो ग्रादि), फलीवाले नाज (जैसे चने, मटर, उरद) की विशेषताएँ बतला देंगे किन्तु उनके श्राधार पर किसी को नीचा ग्रीर किसी को उँचा नहीं ठहरायेंगे।

निर्णयात्मक ग्रीर व्याख्यात्मक ग्रालोचना का दूसरा भेद यह है कि निर्ण्यात्मक ग्रालोचना नियमों की राजकीय नियमों की भाँति किसी ग्रिधकार से दिया हुग्रा मानती है ग्रीर उसका पालन ग्रनिवार्य समभती है किन्तु व्याख्यात्मक ग्रालोचना उन नियमों को ग्रिधकार द्वारा ग्रारोपित नहीं गानती वरन् वह उनकी ही प्रकृति के नियम बतलाती हैं। पृथ्वी ग्रपनी ही गिन ग्रीर नियम से चलती है, किसी बाहरी ग्रिधकारी के बनाये नियम पर वह नक्कर नहीं काटती। नियम बाहर से लगाये हुए नहीं हैं वरन् गित की एकाकारिता के सूत्र हैं, इसलिए सब कवियों को एक लाठी से नहीं हाँका जा सकता। हर एक कि वे उसकी प्रकृति ग्रीर ग्रातमभाव के श्रनुकूल पृथक्-पृथक् नियम होंसे। इस बात को हम यों कह सकते हैं कि व्याख्यात्मक ग्रालोचना लेखक ग्रीर कि के भारमभाव की विशेषताग्रों को स्वीकार करती है ग्रीर निर्णयात्मक ग्रालोचना उसे नियमों की निर्जीव पत्थर की कसीटी पर कसना चाहती है।

तीसरा भेद दूसरे भेद का फलस्वरूप है, वह यह कि निर्णयात्मक श्राली-चना नियमों को श्रगतिशील मानती है, व्याख्यात्मक श्रालीचना नियमों को प्रगतिशील बतलाती है।

व्याख्यात्मक ग्रालोचना के सबसे बड़े प्रचारक शुक्लजी हैं किन्तु उनकी ग्रालोचना में व्याख्या के साथ मूह्य का भी प्रश्त लगा हुमा है। लोक-संग्रह के ग्राधार पर ही उन्होंने तुलसी, सुर ग्रीर जायसी को श्रेगीवदा किया है।

वास्तव में निर्णयात्मक श्रीर व्याख्यात्मक श्रालीचना बहुत श्रंश में एक-दूसरे पर निर्भर रहती है। बिना व्याख्या के निर्णय में यथार्थता नहीं श्राती है। व्याख्या में भी थोड़ा-बहुत शास्त्रीय नियमों का सहारा छेना पड़ता है श्रीर

किसी ग्रंश में श्रेणी-विभाजन भी हो जाता है । शुद्ध वैज्ञानिक भी जहाँ चने; गैहूँ, टमाटर या पालक में जाति-विभाग करता है वहाँ यह भी बतला देता है कि किसमें जीवन के पोषक तत्त्व ग्रधिक हैं। यही मृल्य-सम्बन्धी खालोचना है जो बहुत अंश में हमको निर्णयात्मक ग्रालोचना के निकट छे जाती है। इसमें श्रेणी-विभाजन भाजाता है किन्तू परीक्षक-के-से नम्बर देना भालोचक का ध्येय न होना चाहिए। इसी के साथ नियमों को भी लचीला होना चाहिए। वास्तव में हमको नियमों श्रीर सिद्धान्तों में भेद करना चाहिए। नियम सिद्धान्तों के ही आधार पर बनते हैं। सिद्धान्त अधिक व्यापक होते हैं। नियम समय स्रीर स्थिति के सन्कल बदलते रहते हैं किन्त व्यापक सिद्धान्त वे ही रहते हैं। सब नियम मानव की सुविधा के लिए बने हैं। मन्ष्य के लिए नियम हैं न कि मनुष्य नियमों के लिए । मनुष्य की सुविधा के आदर्श परिस्थितियों के साथ बदलते रहते हैं उनके अनुकूल नियमों में परिवर्तन लाने की आवश्यकता होतीं है। नियमों को भ्रटल मानव-सुविधा के सिद्धान्त को भला देना है। यदि नियम लची हो और साहित्य के विकास के साथ विकसित होते रहें तो निर्णायात्मक स्रालीचना में भी स्राचार्य और कलाकारों के स्रादर्शी में सामञ्जस्य बना रह सकता है।

प्रभाववादी ग्रात्मप्रधान ग्रालोचना ग्रीर निर्णयात्मक ग्रालोचनाएँ भी एक-दूसरे की पूरक हैं। स्पिन्गर्न ने इन्हें ग्रालोचना के दो लिङ्ग बतलाया है। प्रभाववादी ग्रालोचना को उसने स्त्रीलिङ्गी ग्रालोचना कहा है ग्रीर निर्णयात्मक ग्रालोचना को पुल्लिङ्गी ग्रालोचना कहा है।

श्रन्य प्रकार—मूल्य-सम्बन्धी ग्रालोचना के विवेचन से पूर्व हम व्याख्यात्मक ग्रालोचना की सहायिका रूप से उपस्थित होने वाली ग्रालोचना-पद्धितयों का उल्लेख कर देना चाहते हैं। वे हैं ऐतिहासिक (Historical) ग्रालोचना, मनोवैज्ञानिक (Psychological) ग्रालोचना और तुलनात्मक (Comparative) ग्रालोचना। ऐतिहासिक ग्रालोचना का सूत्रपात फांसीसी ग्रालोचक टेंन (Hippolyte Taine) से हुआ उसने बतलाया कि किंव या लेखक ग्रपनी जाति (Race), परिस्थिति—मील्यू (Milieu) ग्रीर काल (Moment) की उपज होता है। जाति से उसका ग्रामित्राय जाति की परम्परागत मनोवृत्ति ग्रीर स्वभाव से हैं (जिस प्रकार व्यक्ति का स्वभाव होता है उसी प्रकार जाति का भी स्वभाव होता है—जैसे, भारतीय धर्मभीर होते हैं, श्राइरिश ग्रालसी होते हैं, स्कीटलेण्ड निवासी कंजूस होते हैं, ग्रामरीकावाल व्यवसायी होते हैं हस्यादि), परिस्थित से ग्रामित्राय वातावरण की सम्पूर्णता

से है जिसमें कि वहां का जलवायु, राजनीतिक संस्थाएं, सामाजिक परिस्थितियां ग्रादि शामिल हैं ग्रीर काल से उसका मतलब उस समय के हार्व (Spirit) ग्रीर जातीय विकास की दशा से हैं।

हडसन ने अपने 'Introduction to the study of literature'

(Page 9) में इन प्रभावों की व्याख्या इस प्रकार की है:----

of Taine who attempted to interpret literature in a rigorously scientific way by the application of his famous formula of the race, the milieu, and the moment; meaning by race, the heriditary temperament and disposition of a people, by milieu, the totality of their surroundings, their climate, physical environment, political institutions, social conditions and the like; and by moment the spirit of the period, or of that particular stage of national development which has been reached at any given time.'

इन प्रभावों को बाबू क्यामसुन्दरदाराजी ने भी अपने साहित्यालोचन पृष्ठ १३ पर उल्लेख किया है किन्तु वहाँ Taine का नाम नहीं श्राया है।

लेखक या कवि प्राप्ते समय की राजनीतिक श्रीर सामाजिक परिस्थितियों से तो प्रभावित होता है श्रीर जातीय मनोवृत्तियों को भी पैतृक सम्पत्ति के रूप में ग्रहण करता है किन्तु वह स्वयं भी गुल्ल विशेषता रखता है। यह मनोवैज्ञानिक श्रालोचना का विषय वन जाता है। इस प्रकार ऐतिहासिय श्रालोचना जहाँ बाहरी परिस्थियों का विवेचन फरती है वहाँ मनोवैज्ञानिक श्रालोचना श्रान्तरिक प्रेरक वाक्तियों का जब्धाटन करती है। श्राचार्य स्थामसुन्दर दासजी तथा श्राचार्य श्रुवलजी के प्रतिहास इस सम्बन्ध में विशेष रूप से उहलेखनीय हैं।

कवि श्रीर लेखक पर बहुत-फुछ समय श्रीर परिस्थिति की छाप रहती है (इस बात पर टेन से पूर्व Sainte-Bauve ने भी बल दिया था किन्तु प्रतेन स्पष्ट रूप से नहीं जितना कि टेन ने), वह अपने रागय भी उपज होता है किन्तु वह समय की गति-विधि में भी योग देता है। किन यदि केवल अपने समय की ही उपज हो तो विचार-धारा श्रामे ही न बढ़े। हमें कवि के श्रध्ययन में उस पर के बाहरी प्रभावों के साथ यह भी वेखना चाहिए कि उसने समाज

सं क्या लिया और स्वयं उनने समाज को क्यां दिया। कोई-कोई कि अपने समय से आगे भी होते हैं और वे लोग ही इतिहास बताते हैं। साहित्य के इतिहास में देश के राजनीतिक इतिहास और जाति के मानसिक विकास की भलक रहती हैं। वीरगाथाकाल का साहित्य उस समय की परिस्थितियों का ही फल था। कबीर, जायसी आदि में हिन्दू-मुसलिम-संघर्ष और उनके शमन के उद्गारों की भलक है। सूर, तुलसी में मुसलिम तथा नाथपंथ द्वारा आई हुई बौद्ध विचारधाराओं से पृथक हिन्दू विचारधारा का निजत्व बनाये रखने की प्रवृत्ति है। रीतिकालीन कवियों में तत्कालीन विलास-भावना और भिनत-काल के धार्मिक प्रभाव की भलक है। सूष्ण में महाराष्ट्र-जाग्नित की प्रतिक्वित है।

इन म्रालोचनाओं के साथ किय के जीवन के सम्बन्ध में ऐतिहासिक खोज भी म्रालोचना का प्रङ्ग है। वह वास्तव में ध्येय नहीं है, साधनरूप है। यह खोज मनोवैज्ञानिक म्रालोचना में सामग्रीरूप में सहायक होती है। जब हम किसी किय के पारिवारिक जीवन के बारे में कुछ बातें जान छेते हैं, तो उसकी मनोवृत्ति पर भी प्रकाश पड़ जाता है। कवीर में जुलाहेपन की सगर्व चैतना थी। जायती में म्रानी कुरूपता की हीनताग्रिय थी। तुलसीदासजी में भी रत्नावली की 'खाज न प्रावत प्रापको' वाली बात की प्रतिक्रिया देखी जा भकती है। कविवर सत्यनारायण के 'भयो क्यों भ्रमचाहत को संग' ग्रथवा 'भ्रम निहं जाति सही' म्रादि पद उनके व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन की कठिनाइयों के म्रालोक में म्रच्छी तरह समक्षे जा सकते हैं। म्राजकल म्रालोचना में भी मनोविष्ठेषण-शास्त्र ( Phychoanalysis ) का पुर म्राने लगा है मौर किय की कुण्ठामों म्रादि का ( जैसे नगेन्द्रजी की म्रालोचनामों में है ) उल्लेख होता है।

तुलनात्मक श्रालोचना भी कई रूप से चल रही है। तुलनात्मक श्रालोचना के सम्बन्ध में यह ध्यान रखना चाहिए कि तुलना में विषमता के साथ समानता भी श्रावश्यक है। वास्तव में तुलना समान वस्तुओं की ही हो सकती है। तुलना एक विषय के वा एक काल के किवयों की श्रथवा एक ही किथि की श्रितियों की की जा सकती है। इसके श्रितिरक्त एक ही विषय के विभिन्न देशों के किवयों को भी तुलना का विषय बनाया जा सकता है। तुलनात्मक श्रालोचना के सम्बन्ध में ध्यान रखने की सबसे बड़ी बात यह है कि आलोचक को किसी एक किव की वकालत म करना चाहिए। उसे श्रपनी धर्मतुला में किसी श्रीर श्रपने ध्यवित्व का बीम न डालना चाहिए। इस

सम्बन्ध में श्रीशिवनाथ एम. ए. की निम्नोल्लिखत पंवितयाँ पठनीय हैं :--

'यह तो निश्चित ही है कि समालोवक अपने देश-काल से किसी-न-किसी रूप में प्रभावित रहता है। उसकी अपनी भी रुचि होती है, पर इसके होते हुए भी, उसमें एक प्रकार की तटस्थता का होना याञ्छनीय है। इसी को मेथ्यू आर्नलंड ने समालोचक की तटस्थ रुचि (Disinterested Interests) कहा है। '''तो इस प्रकार की आलोचना में तटस्थता की बहुत आय-श्यकता पड़ती है और इसके हःग समालोचक निर्णयकारी समालोचक (Judicial Critic) होने के दोष से बच जाता है। वह सु और कु का निर्णय पाठक पर छोड़ देता है।

—अनुशीलन (पृष्ठ ४३)

हिन्दी-साहित्य-क्षेत्र में देव ग्रीर विहारी की तुलना की कुछ दिनों बेड़ी धूम-धाम रही। इस सम्बन्ध में पण्डित पद्मसिंह रामी, पण्डित कृष्णविहारी मिश्र के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं वैसे तो इन दोनों ग्रालोचकों में उपर्युपत सटस्थता का श्रभाव है किन्तु पण्डित कृष्णविहारी में यह गुण श्रपेक्षाकृत श्रिक मात्रा में पाया जाता है।

एक प्रकार की गणनात्मक वैज्ञानिक ब्रालोचना ब्रौर भी चल रही हैं। उसमें किव के बब्दों की सारिएी बनाकर किव की मनोवृत्त की परीक्षा तथा उसकी हस्तिलिप ब्रादि की लिपि-विशेषज्ञों के नियमों के ब्राधार पर जाँच-पड़ताल होती हैं। बब्दों की सारिणी बनाना भी किव की मनोवैज्ञानिक श्रालोचना में सहायक होता है। डाबटर सूर्यकान्त बास्त्री ने गोस्वामी तुलसीदासजी तथा जायसी की सारणी बनाकर बहुत उपयोगी कार्य किया है। श्रभी उन सारिएयों के ब्राधार पर विधेचना की ब्रावश्यकता है। सारिणी धनाने की प्रथा नई नहीं है। हमने बहुत से कथावाचकों के मुख से सुना है कि चकार शब्द तथा ब्रौर भी बहुत से शब्द रामचरितमानस में किन-किन चौपाइयों में ब्राये हैं।

ग्राजकल सब्दों की आंच नहीं बरन् इस बात की भी जांच होते लगी है कि अमुक कवि में गति-चित्र अधिक आये है अथवा चक्षुप चित्र वा गन्ध चित्र अधिक आये हैं। श्रेंग्रेजी ठेखकों के सम्बन्ध में कहा जाता है कि पोप्र

<sup>ै.</sup> यहाँ पर पाठकों की जानकारी के जिए ऐसे चित्रों के दो-एक नमूने दे देना व्यतुष्युक्त न होगा। बाह्य चित्र तो कविता में बहुसाइत से मिलते हैं फिर भी एक उदाहरण पर्याप्त होगा।——

में ध्वत्यात्मक व्यञ्जनाएँ मधिक हैं, शैनी में झाण-सम्बन्धी चित्र मधिक हैं तो कीट्स में स्पर्श-सम्बन्धी चित्रों का प्राधान्य है। निरालाजी का काली वस्तुमों की म्रोर भुकाव है और पन्तजी का स्वेत वस्तुमों की म्रोर ( शायद वैयक्तिक वर्ण का प्रभाव हो) यह बात निरालाजी ने मुक्ते स्वयं बताने की कृपा की थी।

लेकिन इन सब प्रकारों की ग्रालोचना की बहुत-कुछ हँसी उड़ाई जा चुकी है। टी॰ एम॰ इलियट ने नो इस प्रकार की प्रालोचनाओं से पुरानी निर्णयात्मक ग्रालोचनाओं को श्रेष्ठता दो है। देखिए 'Traditions and Experiment in Present-Day Literature' (Pages 198-215) में संग्रहीत इलियट का 'Experiment in Literature' शीर्षक लेखा इलियट का कथन है कि ग्रालोचना साहित्य से सम्बन्धित न रहकर इतिहास, मनोविज्ञान, समण्जवास्त्र, नीतिशास्त्र ग्रादि की ग्रङ्गस्वरुपा बन जाती है।

'माथे हाथ मूंदि दोउ लोचन । तनु धिर सोच लाग जनु सोचन ॥' गित श्रीर स्थिरता भिला हुश्रा चित्र साकेत से दिया जा सकता है:— 'पैरों पड़ती हुई उमिला हाथों पर थी।'

-राभचरितमानस ( श्रयोध्याकारङ )

गित श्रीर ध्विन के मिल हुए वित्र रासपंचाध्यायी में श्रव्हें मिलते हैं:—
'नूपर, कंकन, किंकिन करतल मंत्रल मुरली ।
ताल, मृदंग, उपंग, चंग, एकहि सुर जुरली ॥
तेसिय मृदु-पद-पटकिन, चटकिन कट तारन की ।
लटकिन, मटकिन, महकिन, कल कुएडल, हारन की॥'
—रास-पञ्चाध्यायी ( १।१२, १३)

पन्तजी की कविता में गन्ध के चित्र भी मिलते हैं। सरसों की गन्ध का चित्र देखिए:—-

'उइती भीनो तैंबाभ गन्ध, फूबी सरसों पीकी पीकी । बो, हरित धरा से फॉंक रही, नीबम की किंब, तीसी नीबी ॥' —श्राधुनिक कवि:र (भाम-श्री, पृष्ठ ६ १ )

एक स्पर्श का चित्र लीजिए :---

'मलमली टमाटर हुए लाल, मिरचों की बड़ी हरी थेली ।' — आधुनिक कवि: र (प्राम-श्री, पृष्ठ हर ) खिसका कहना है कि पुराने बालोचक साहित्य का शुद्ध रूप बनाये रखने की चिन्ता रखते थे। आजकल की श्रालोचना में तो साहित्य कहीं इतिहास का रूप धारण कर लेता है तो कहीं मनोविज्ञान का और कहीं-कहीं नृ-विज्ञान (Ethnology) और भूगोल-शास्त्र का। स्पिन्मर्न (J.E. Spingam) ने भी इस प्रकार की श्रालोचनाओं का खूब खाका खींचा है किन्तु साहित्य बास्तव में सहित का ही भाव है। ब्राजकल ज्ञान का विशेषीकरण होते हुए भी उसका श्रन्य बास्त्रों से विच्छेद नहीं किया जाता है। हमारे यहाँ किया शिक्षा में तो किन के लिए सभी शास्त्रों का ज्ञान शावश्यक बतलाया गया है। विभिन्न बास्त्रों को काव्य की योनियाँ (स्रोत ) माना गया है, ऐसी सोलह योनियाँ बतलाई गई हैं (देखिए डा० गङ्गानाथ का को 'काव्य-मीमांसा' पृष्ट ४०-४७) किर श्रालोचना में सब शास्त्रों का प्रयोग कोई शादचर्य की वात नहीं। श्रन्तर केवल इतना ही है कि श्रालोचना श्रीर काव्य-रचना में इन सब शास्त्रों का ज्ञान उन शास्त्रों के लिए नहीं होता बरन् उनके मानवी सम्बन्ध को विशेषता देकर होता है।

श्रव श्रन्त में मूल्य-सम्बन्धी श्रालोनना पर थोड़ा विवेचन कर लेना श्रावश्यक है। कवि क्या कहना चाहता था, उसने उसका कैसा निर्वाह किया ? इसके साथ यह प्रश्न भी श्रावश्यक हो जाता है कि जो मूल्य-सम्बन्धी कुछ उसने कहा यह समाज के लिए कहाँ तक मूल्यवान् श्रालोचना है। इस सम्बन्ध में कलावादी लोग जैसे, वाल्टर पेटर (Walter Pater), श्राह्म वाइल्ड (Oscar Wilde), डाक्टर बेडले (Dr. Bradley) मूल्यों की उपेक्षा करते हैं। इनके कहने का सार-भाग यह है कि जीवन का उद्देश्य किया नहीं विचार है-श्राचार का मूल श्राधार एक साम्यमयी मनोवृत्ति में है। काव्य हारा वही मनोवृत्ति उत्पन्न होती है जो श्राचार-शास्त्र के मूल्य में है:—

'That the end of life is not action but contemplation—being as distinct from doing certain disposition of the mind is in some shape or other the principle of higher morality. In poetry, in art you touch this principle.'

—Quoted by shipley in 'The Quest for Lirerature'. (Page 173)

एक ग्रीर लेखक (William Griffith) ने कहा है कि साहित्य का

उद्देश्य आत्माओं को बचाना नहीं घरन् बचाने योग्य बनाना है। हमारे यहाँ तुलसी का ध्यान बनाने की छोर अधिक रहा है। सूर का ध्यान जीवन की सजीवता दिखाकर उसे बचाने योग्य बताने की छोर अधिक रहा है।

यहाँ तक तो बात ठीक है। बेडले आदि केवल मनोवृत्ति। पर ही ध्यान रखते हैं, सां भी सिक्रय रूप से नहीं श्रीर न जीवन और क्रिया पर—'That the end of life is Contemplation being as distinct from doing'—विचारों की पूर्ण परिणति, क्रिया में ही है किन्तु विचार भी यदि ठीक हो सकें तो क्रिया पर प्रभाव न पड़ेगा। दिनकत इस बात को है कि ये लोग 'मनः पूर्त समाचरेत' श्र्यांत् मन को भी पवित्र करने की श्रीधक फिक्र नहीं करते हैं। यदि इसकी भी फिक्र करें तो कलावाद और मूल्यवाद का विशेष अन्तर न रह जाय। कलावादी में बेडले श्रादि पर रिचर्ड्स की यही श्रापत्ति है कि इन लोगों ने काव्य के सीन्दर्यपक्ष को बिल्कुल ग्रलग माना है किन्तु वास्तविक जीवन में सीन्दर्य श्रीर नीति के कक्ष कबूतरों के खाने की भाँति ग्रलग नहीं रक्खे जा सकते हैं। काव्य भी जीवन की तरह संक्लिट होकर ही रह सकता है।

श्राजकल के मूल्यवादियों में श्राई० ए० रिचर्ड्स का स्थान प्रमुख है। हमारे यहाँ धाचार्य शुक्लजी ने भी लोक-संग्रह का नक्ष लेकर मूल्य का समर्थन किया है। इन दोनों श्राचार्यों में श्रंतर यह है कि जहाँ श्राई० ए० रिचर्ड्स ने श्रान्तरिक वृत्तियों के सामञ्जस्य पर जोर दिया है वहाँ शुक्लजी के श्रान्तरिक वृत्तियों के साथ समाज के वाह्य सामञ्जस्य को भी श्रपना ध्येय बनाया है। रिचर्ड्स ने वाह्य पक्ष की उपेक्षा नहीं की है किन्तु शुक्लजी ने बराबर उस पर बल नहीं दिया है। शुक्लजी ने व्यक्ति की श्रपेक्षा समाज पर श्रधिक ध्यान रक्षा है। रिचर्ड्स ने इन प्रवृत्तियों (Impulses) में श्रेणी-विभाग भी माना है श्रीर महत्त्व की कसीटी यह रखी है कि किस प्रवृत्ति की स्कावट या कुण्ठा से श्रीर दूसरी प्रवृत्तियों की कुण्ठा किस मात्रा में होती है ? यदि कम मात्रा में होती है तो वह महत्त्वपूर्ण है श्रीर श्रधिक मात्रा में होती है तो न्यून महत्त्व की है। जो साहित्य उस महत्त्वपूर्ण प्रवृत्ति को घोषणा करेगा वह

The business of the poet is not essentially to save souls, but to make them worth saving.

<sup>—</sup>Quoted by Shipley in 'The Quest for Literature'. (Page 178)

'The importance of an impulse, it will be seen, can be defined for our purposes as the extent of the disturbance of other impulses in the individual's activities which the thwarting of the impulse involves.'

—Principles of Criticism (Page 58)

इसके सम्बन्ध में केवल यह आपत्ति उठाई जा सकती है कि इसमें उपित को अधिक महत्व मिलता है। प्रवृत्ति की महत्ता भी व्यक्ति पर ही निभैर रहती है। एक विषयी की वासना-सम्बन्धी प्रवृत्तियों के कुण्ठित होने में उसके सारे मानसिक संस्थान में गड़बड़ी पड़ जाती है और एक प्रकार से उसके सारे अञ्जर-पञ्जर ढीले हो जाते हैं। हमको व्यक्ति की वृत्तियों के पारस्परिक सामञ्जस्य के साथ समाज में व्यक्तियों के सामञ्जस्य की बात पर भी ध्यान रखना आवश्यक है।

मावर्स ने व्यक्ति की अपेक्षा समाज को अधिक महत्ता दी है। और उनका :मानदण्ड प्रत्यक्ष और विषयगत है। वे ग्राधिक मुख्यों को ही प्रधानता देते हैं ग्रीर उन्हीं को सामाजिक विकास की प्रेरक शक्ति मानते हैं। जो साहित्य ग्रार्थिक म्ल्यों को सुलभ बनाते में सहायक होता है वह मावसंवादी ग्रालोचना-पद्धति में श्रेष्ठ गिना जाता है। हमारे यहाँ के प्रगतिवाद ने उस मानदण्ड के अनुकूल साहित्य भी लिखा है और आलोचना-पढ़ित का भी अनुसरण किया है। हिन्दी में इस पद्धति के प्रालीचकों में शिवदानसिंह चौहान, प्रकाशचन्त्र भूपत, 'रामविलास शर्मा थाधि प्रमुख है। इस पद्धति में सबसे बड़ी खराबी यह है कि इसमें भ्राधिक मुख्यों को इतनी महत्ता दी गई है कि भ्रन्य मुख्य दब-से जाते हैं। इसके अतिरिक्त वर्ग-संवर्ष, जो एक ग्रावश्यक बुराई के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, उस पद्धति में ध्येय-सा बन गया है। प्रगतिवादी श्रालोचना की ं सबसे बड़ी देन यह है कि उसने फ्रालोचना में जीवन के साथ सम्पर्क के मूल्य को स्रोर ध्यान स्नाकिषत किया। सिद्धान्तरूप से स्नाचार्य शुक्लजी ने भी यही किया था और उन्होंने छायावाद-रहस्यवाद की पलायन-वृत्ति का प्रगतिवादियों-का-सा ही जोरदार विरोध किया था। इस प्रकार वे इस स्रंश में प्रगतिवाद के ग्रग्रह्त थे ग्रीर उन्होंने उसके लिए बहुत-कुछ मार्ग प्रशस्त कर दिया था किन्तु उन्होंने वर्ग-भेद को भारतीय कार्य-विभाग-व्यवस्था के रूप में आवस्यक भाना है।

• हमारे यहाँ के हिन्दू बादशों में कवि की सूष्टि को 'नियतिक्वति नियम-रिहार्ग' मानकर भी काव्य के उद्देश्य बतलाते हुए 'ध्यतहारिविदे' स्रोर 'कान्ता-सिमतक्तयोपदेशयुक्तं' को भी स्वीकार किया है। साहित्यदर्पण में काव्य को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुष्पार्थी का साधक माना है। मोक्ष तो हनारे क्षेत्र से ब बाहर है। साहित्यिक लोग तो जीवन के सीन्दर्य के बागे मुक्ति को विशेष 'महत्व भी नहीं देते हैं।

हमारे प्राचीन साहित्य में धर्म के प्राध्यात्मिक मूल्यों, प्रार्थ के भौतिक मूल्यों प्रीप काम के सीन्दर्य-सम्बन्धी मूल्यों (Aesthetic values) का समन्वय जीवन का चरम लक्ष्य माना गया है। भगवान् रामचन्द्रजी ने चित्र-कृद में प्राये हुए भरतजो को यही उपदेश दिया था कि तीनों का प्रविरोध-रूप से स्वन किया जाय, भारतवर्ष का सामाजिक ग्रादर्श भी हमें भेद में प्रभेद की ग्रोप ले जाता है। विकास के सिद्धान्त के प्रमुक्त भी वही संस्थान सबसे प्रधिक विकसित समभा जाता है जिसमें सबसे ग्रधिक कार्य-विभाजन के साथ सबसे ग्रधिक पारस्परिक सहयोग भी हो। इसीलिए गांधीजी ने वर्ग-संपर्ध के विषद्ध सर्वोद्य समाज का ग्रादर्श सामने रक्ष्या है। हमारे साहित्य की सार्थकता ऐसी ही समाज-व्यवस्था की स्थापना में योग देने में है। साहित्य का कार्य समन्वय ग्रीर एकत्रीकरण है, विभाजन नहीं है। श्रायों का ग्रादर्श भी यही है।

हमारे प्राचीन ऋषिगण इस सद्भावना की आवृत्ति किया करते थे कि सब सुखी हों, सब कब्ट श्रीर रोग से मुक्त हों, सब कल्याण के दर्शन करें श्रीर कोई दुःख का भागी न हो :—

'सर्वेसन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः । सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्दुःखभाग्भवेत् ॥'

यद्यपि इस यावर्श का चरितार्थ होना यसम्भवशायः है तथापि संघर्ष को न्यूनातिन्यून बनाना सत्साहित्य का लक्ष्य होना चाहिए किन्तु संघर्ष-शून्यता का प्रथं निष्क्रियता नहीं है। संघर्ष-शून्यता के साथ जीवन की सम्पन्नता भी थाञ्छनीय है। यही रामराज्य का ग्रादर्श था:—

'ययर न कर काहू सन कोई । रामधताप विषमता छोई॥
सय नर करिंह परस्पर धीती । चलिंह स्वधर्म निरत खुतिरीती॥
सय निर्देभ धर्मरत पुनी । नर श्रद नारि चतुर सब गुनी॥
सब गुनम्य पंडित सब ग्यानी । सब कृतस्य महि कपट सवानी॥

-रामचरितमानस ( उत्तरकागड )

पहली दो चौपाइयों में संघर्ष का श्रभाव छोतित है और श्रन्तिम दो चौपा-इयों में जीवन की सम्पन्नता दिखाई गई है।

साहित्य सामाजिक और राजनीतिक सुधार से विमुख नहीं हो सकता किन्तु उसकी पढ़ित प्रेम-पूर्ण हैं। वह अपनी सामञ्ज्ञस्य-बुद्धि, भालीनता और दूसरे के दृष्टिकीए। को समक्षी की उदारता को नहीं त्यागता। यह शिव के ताथ सौन्दर्य का भी उपासक है। वह शिव का प्रलयङ्कर रूप नहीं वरन सौन्य रूप देखना चाहता है। वह सौन्दर्य की साधना उत्तके मङ्गलभय रूप में करता है। यह माङ्गलय-विधान-श्री के सम्पन्नतामय सौन्दर्य के साथ करता है। कि भगवान के इस मङ्गलभय विधान के आन्तरिक रहस्य को समक्षकर उसको मुखरित करता है। वह संसार में व्याप्त अन्तरातमा की विचारधारा का वाहक बन जाता है। तभी तो अपने बाह्मण अर्थात् विद्वान् को भगवान का मुख कहा है 'बाह्मणों मुखमासीत' इसीलिए साहित्यदर्गणकार ने प्रयम परिच्छेंद में विष्णुपुराण का उद्धरण देते हुए कहा है:—

'काज्यात्मायाश्च ये केचित्रोत्तकान्यखिलानि च। शब्दमूर्त्तिधरस्यै ते विष्णोरंशा महात्मनः॥'

श्रमीत् जितने काव्य श्रीर जितने गीत हैं वे सब विष्णु की मूलियों हैं। अंग्रेजी श्राकोचक मिडिल्टन मरे (Middleton Murry) नीचे के श्रवतरण में भारतीय भावनाशों के बहुत निकट श्राजाते हैं:—

'He (The Artist) penetrates and seeks to identity himself with this timeless progress, in order that he may become, as it were the toproot of the spirit which is at work in the world he contemplates.'

स्रथीत् कलाकार संसार में प्रवेश कर उस संसार के प्रनन्त उन्नति के तत्त्व से अपना ताबात्म्य कर लेता है जिससे कि वह उस प्रात्मा का जो कि उसके विचार के विषय-संसार में व्याप्त रहता है, गोमुख बन जाय।

साहित्यिक समाज में मङ्गलमय व्यवस्था की स्थापना चाहता है। वह कला-सम्बन्धी सौन्दर्य को भी इसलिए मान देता है कि सौन्दर्य के प्रवेश-द्वार से सत्य श्रीर सुन्दर की सहज में स्थापना हो सकती है। सच्चा समालोचक काव्य के विषय श्रीर, उसकी श्रीभव्यक्ति को समान महत्त्व देता है। सुन्दर श्रीभव्यक्ति के बिना विषय पंगु रह जाता है श्रीर विषय के सौन्दर्य के बिना कला का सौन्दर्य खोखला है।

# अध्ययन-सामग्री

# संस्कृत

प्रनथकार ग्रभिनवभारती, लोचन (ध्वन्यालोक ग्रभिनवगुण्त ग्रानन्दबर्धन कुन्तल जगन्नाथ जयदेव दण्डी धनञ्जय भरतमुनि भतृ हरि भामह मम्मट राजशेखर वामन वागभट विद्यनाथ व्यास ( महर्षि )

प्रनथ

पर टीका ) ध्वन्यालोक वक्रोक्तिजीवित रसगङ्गाधर चन्द्रालोक काच्यादर्श दशरूपक नाटचशास्त्र वाक्प्रदीप काव्यालङ्कार काव्यप्रकाश काव्य मीमाँसा काव्यालङ्कार सूत्र वाभटालंकार साहित्यदर्पण ग्रमिपुरांग कविकण्ठाभरण, ग्रौचित्य-विचार-चर्चा

## हिन्दी

ग्रयोध्यासिह उपाध्याय कन्हैयालाल पोद्दार

क्षेमेन्द्र

रसकलवा की भूमिका रस-मञ्जरी, श्रलङ्कार-मञ्जरी, संस्कृत साहित्य का इतिहास ( ब्रितीय भाग )

वन्हैयालाल सहल वहणापित विपाठी काका कालेलकर किरसाकुमारी गुप्ता कुलपित मिश्र कृष्णाबिहारी मिश्र केशव गङ्गानाथ का गुलाबराय जगन्नाथदास 'रत्नाकर' जयसङ्करप्रसाद जसवन्तसिह जानकीचल्लभ सास्त्री देव नगेन्द्र (डावटर)

पद्माकर बलदेव उपाध्याय वेनी प्रवीन भगीरथ प्रसाद दीक्षित भिखारीदास महादेवी वर्मा

महावीर प्रसाद द्विवेदी (ग्राचार्य)
रामचन्द्र शुक्ल (ग्राचार्य)
रामदिहन मिश्र
रघुवंश (डाक्टर)
रामनारायण यादुवेन्दु
रामशङ्कर शुक्ल 'रसाल'
रूपगोस्वामी
लक्ष्मीनारायणिसिंह सुधांशु
रयामसुन्दरदास (डा १८ र)

समीक्षाञ्चल ( पहला भाग ) धौली कला एक जीयन-दर्शन हिन्दी मान्य में प्रश्नुति-चित्रमा रस-रहस्य मतिराम-प्रन्थावली की भूमिका रशिक-प्रिया, कवि-प्रिया कवि-रहस्य नवरस समालोचनादर्श ( कवितायें ) काच्य, कला तथा अन्य निबन्ध भाषा-भूषण साहित्य-दर्शन काव्य-रसायन, भावविलास रीतिकाल की भूमिका तथा वेब और उनकी कविता जगद्धिनोद साहित्य-शारुव

नवरस-तरङ्ग हिन्दी काव्य-कास्य का इतिहास काव्य-निर्म्मय महादेवीजी का विवेचनात्मक गद्य (गङ्गाप्रसाद पाण्डेय हारा सम्पादित) रसज्ञ-रञ्जन चिन्तामणि (भाग १ ग्रीर २) काव्यदर्पण प्रकृति ग्रीर काव्य साहित्यालीचन के सिद्धान्त ग्रालीचनादर्भ उज्ज्वल नीलमणि काव्य में ग्रीभव्यञ्जनावाद साहित्यालीचन शिवनाथ सत्येन्द्र (अगटर) मुरेन्द्रनाथवास गुप्त (अगटर) सूर्यकान्त त्रिपाठी 'विराजा' मूर्यकान्त शास्त्री सोमनाथ (अयटर) हजारीधसाद द्विचेवी (अयटर)

यनुशीलन
कला, कल्पना ग्रौर साहित्य
काव्य-विचार (बङ्गानी में )
प्रबन्ध-प्रतिमा
साहित्य-समीक्षा
यालोचना ग्रीर उसके सिद्धान्त
साहित्य का मर्म

## श्रॅंग्रेजी

Bhagwan Das (Doctor)
Bradley (A. C.)
Croce (Benedetts)
Darwin (Charles)

Drummand and Mellone Eliot (T. S.)

Entwistle (A. R.) Freud (Sigmond) Hegel (G. W. F.) Hudson (W. H.)

James (William) Kramrisch (Stella)

Kane (P. U.)

Mande (A. E.)

McDugall (William)
Murrey (J. M.)

The Science of Emotions.
Oxford Lectures on Poetry.
Aesthetic
Expression of the Emotions
in Man and Animals
Elements of Psychology.
The use of Poetry

(Selected Essays)
The Study of Poetry.
Interpretation of Dreams.
Philosophy of Fine Arts.
An Introduction to the
Study of Literature.
Psychology.

The Vishnu Dharmottara
(Part III)
Introduction to Sahitya

Darpan Psychology for every Man (and Women)

An Outline of Psychology.
The Problem of Style,

Rakesh Gupta (Doctor)

Richards (I. A.)

Ram swami Shastri (K.S.)

Shankaran (A.)

Shipley (J. T.)

Spingarn (J. E.)

Psychology and Studies in 'Rasa',

Principles of Criticism.

Indian Aesthetics.

Some Aspects of Literary Criticism in Sanskrit,

The Quest for Literature.

The New Criticism.

